| -2-         |             | :      |
|-------------|-------------|--------|
| वीर         | सेवा मन्दिर | !      |
|             | विल्ली      | ;<br>; |
|             |             | ;      |
|             | *           | :      |
|             | 826c        |        |
| क्रम संख्या | 200.8 3     | 17     |
| काल न०      |             | ;<br>; |
| खण्ड        |             |        |

# धर्मके नामपर

[ कर्नल इंगरसोलके व्याख्यान और निवन्ध ]

अनुवादकर्ता भदनत आनन्द कीसल्यायन

सोल एजेण्ट

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ४.

प्रकाशक— नाथूराम भेमी, 'अन्धक—हेमसन्द्र-मोदी-पुस्तकमाळा हीराबाग, बो० गिरगाँव, बग्बई ४

> पहली बार अक्टूबर, १९५१

मूल्य डेढ़ रुपया

मुद्रक— रचुनाथ दिपाजी देसाई, न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६, केलेवाड़ी, गिरगांव, बम्बई नं. ४

# विषय-सूची

|                                               | पूर्व संव |
|-----------------------------------------------|-----------|
| धर्मकी कट्टरता                                | \$        |
| कट्टर धर्म मरणोन्मुख है                       | *         |
| धर्मीकी मृत्यु और जन्म                        | ર         |
| परस्परका भर्म                                 | ą         |
| मिथ्या-विश्वासकी जड़ें हिली                   | ६         |
| कलाका विनाश                                   | 9         |
| अमरीकाकी खोन                                  | ۷         |
| कोपरनिकस और केपछर                             | 9         |
| विशेष कृपा                                    | ९         |
| चारुर्ध डारविन                                | १२        |
| धार्मिक मतमतांतर                              | ' १२      |
| नवीनतम मत                                     | **        |
| ईश्वर शासकके रूपमें                           | १४        |
| परमात्माका प्रेम                              | १६        |
| सत्य और प्रेमका राज्य                         | ₹७        |
| धर्मके युद                                    | १८        |
| <del>व</del> या मुर्दे फिर जी उठेंगे <b>?</b> | १९        |
| अन्तिम निर्णयका दिन                           | २०        |
| विना बाइबछके सम्यता                           | २२        |
| विश्वासकी आवश्यकता                            | २३        |
| भनन्त दण्ड                                    | २५        |
| जो रहातल भेजे गये                             | २६        |
| दूसरी आपत्ति                                  | २९        |
| मैं क्या मानता हूँ !                          | ३१        |
| <b>अ</b> मरस्य                                | ३२        |

| माता पिताको सलाइ                          | ₹₹          |
|-------------------------------------------|-------------|
| काल्पनिक कथायें और करिश्में               | <b>३</b> ६  |
| पक गृहस्थका प्रवचन (अपूर्ण)               | ६२          |
| भगवानका असिशाय                            | ६५          |
| १-मैध्यूका कथानक                          | ६७          |
| २मार्कका कथानक                            | 60          |
| ३-स्यूकका कथानक                           | ८३          |
| ४-जॉनका कथानक                             | ८५          |
| ५-कैथॉलिक                                 | <b>49</b>   |
| ६-एपिस कोपैलियन                           | ९३          |
| ७-मैथाडिस्ट                               | ९५          |
| ८-प्रेसबिटेरियन                           | 90          |
| ९ -बाइबली सम्प्रद्भय                      | १००         |
| १० हुम क्या चाइते हो १                    | १०२         |
| पुरुषों, स्त्रियों और बच्नोंकी स्वतंत्रता | १०९         |
| ि<br>स्वियोंकी स्वतंत्रता                 | <b>१</b> २६ |
| वर्ष्योकी स्वतंत्रता                      | १३८         |
| कळा और सदासार                             | १४५         |
| <b>ब</b> ास्तेयर                          | १५३         |
| रीशब                                      | १५३         |
| तस्माई                                    | १५८         |
| जीवनका उषाकारू                            | १६०         |
| प्राकृतिक योजना                           | १६६         |
| वापसी                                     | १७३         |
| यक गृहस्थका प्रवस्तत ( शेषांश )           | २७८         |

## दो शब्द

'रक्तम्म चिन्तन'के बाद 'धर्मके नामपर'। दोनोंको दो भिन्न पुस्तकें न मानकर एक ही ग्रन्थके दो खण्ड मानना ही उपभुक्त है।

'स्वतंत्र चिन्तन' पाठकोको रुचिकर लगी। 'धर्मके नामपर' भी रुचेगी ही। एक व्यक्तिको जो चीज अच्छी लगे, वही दूसरेको भी रुचे, यह नियम नहीं। 'धर्मके नामपर' कुछ पाठकोंको निव्यसे चुमेगी।

'स्वतन्त्र चिन्तन' के लिए निवन्धोंका चुनाव करते समय इंगरसोस्टर्के एसे निवन्धों और व्याख्यानोंको जिनमें ईसाई मतमतान्तरोंकी विशेष चर्चा थी, छोड़ दिया गया था। सम्प्रदाय-विशेषकी प्रतिकृष्ठ चर्चाको व्यर्थ आगे न बढ़ानेके उद्देश्यसे ही ऐसा किया गया। फिर हिन्दी पाठकोंमें इसाई धर्मावलम्बी अथवा ईसाई मतमतान्तरोंके शाता पाठकोंकी अधिकताकी मम्मायना न होना भी इसकी वृत्तरा कारण था। धर्म-विशेष अथवा मत-विशेषके पूर्व-पक्षकी जानकारीके विना उसकी आलोचना ही पदना लिखना बहुत अच्छा नहीं; और पूर्व पक्षकी जानकारीके लिए धर्म-विशेष अथवा मत-विशेषका आलोचन ही सर्व-श्रेष्ठ मार्ग-दर्शक भी नहीं।

किन्तु. इम पुस्तकमें 'भगवान्का अभिशाप' शीर्षक सध्य एक दो ऐसे व्याख्यानों अथवा निवन्धोंको जान धूझकर शामिल कर लिया गया है, जिन्हें 'स्वतन्त्र चिन्तन 'में नहीं ही लिया गया। विचार आया कि प्रथम तो हिन्दी-पाठकोंको ईसाइयतके इतिहासके बारेमें भी कुछ जानकारी मिलनी ही चाहिए। दूसरे, इंगरसोलने जहाँ और जब भी किसी धर्म-विशेष अथवा मत-विशेषकी आलोचना की है उसका उद्देश सम्प्रदाय-विशेषका खण्डन करके किसी दूसरे सम्प्रदायकी पक्षपानपूर्ण स्थापना नहीं रहा। उसकी सम्प्रदाय-विशेषकी आलोचना एक सामान्य सहज आलोचना है जो स्वामाविक तौरपर उन्हीं सम्प्रदायोंसे किसी एककी अथवा सबकी हो सकती जिनके बीच उसका जन्म हुआ और जिन सम्प्रदायोंका उसे अध्ययन करनेका अवसर मिला।

्र हमें इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि इंगरसोलने भारतमें जनम लिया होता, तो वह भारतीय धार्मिक सम्प्रदायोंकी भी वैसी ही निर्मम चीर-फाइ करता जैसी उसने ईसाई-सम्प्रदायोंकी की है। उसका उद्देय सम्प्रदाय-विशेषका द्रोह नहीं रहा है। उसका उद्देश्य रहा है 'धर्मके नामपर ' जिस मिध्या-यिश्वास, जिस दासता, जिस ढोंगने आदमीको आदमी नहीं रहने दिया, उससे उसे यथासामध्य मुक्त करनेका प्रयत्न करना। फिर, ईसाई नाम-रूपके आवरणमें जहाँ जहाँ जिस पूर्व-पक्षकी चर्चा आई है ठीक उससे मिलते जुलते पूर्व पक्ष अपने यहाँ मारतीय नाम-रूपमें भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस लिए नहीं कहीं भी किसी ईसाई-सम्प्रदायकी चर्चा हुई है, वहाँ वह डेमाई-सम्प्रदायकी ही चर्चा नहीं रही; उसने सहज ही धार्मिक सम्प्रदायोंकी सामान्य चर्चाका रूप धारण कर लिया है।

इंगरसोलके ज्याख्यानों और निवन्धोंमें जो ताजगी है, वह आश्चर्यका विषय है कि आज मी ज्योंकी त्यों बनी है। किन्तु, हमें स्मरण रखना चाहिए कि इंगरसोलके व्याख्यान और निवन्ध लगभग पीन शताब्दि पूर्वके हैं। इस लिए उनका कोई कोई कथन यदि आज १९५२ में ठीक न जैने तो इसे इंगरसोलकी प्रतिमाका अपराध नहीं माना जा सकता; यह यदि दोष है, तो उस 'काल 'का है जो समीके ज्ञानको सीमित करता है। इगरसोलने न अपनेको त्रिकालज्ञ कहा है और न किसी दूसरेको त्रिकालज्ञ स्वीकार किया है। अनुवादकको स्वतन्त्र चिन्तनके अनुवाद-कार्यने जिस साहित्य-सका रसास्वादन कराया, वैसा हो अनुभव 'धर्मके नामपर' का अनुवाद करते समय भी हुआ ' कला और सदाचार सहश निवन्धोंका अनुवाद करते समय तो और विशेष।

प्रेमीजीने हैमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमालाके सातवें पृथ्यके रूपमें इस पुस्त-कको स्वीकार कर निश्चयमें उस उद्देश्यको आगे बढ़ाया है जिसके लिए इस पुम्तकमालाकी स्थापना हुई। पुस्तकका कागृज, छपाई, मूल्य सभी कुछ इस बातका प्रमाण है कि प्रेमीजीकी यह पुस्तकमाला सामान्य पुस्तक-प्रकाशन-कार्य नहीं है। यह है एक पिताका वास्सन्य-भावनापूर्ण आदकार्य मात्र।

मेरे बम्बईसे दूर रहनेके कारण और पुस्तककी छपाईका कार्य बम्बईमें ही होनेके कारण प्रेमीजीने ही पुस्तकको इस रूपमें सजा-सँबारकर प्रकाशित करनेका जो कष्ट उठाया है, उसके छिए में उनका विशेष कृतश हूँ।

लेखक अथवा अनुवादकद्वारा एक भी पृष्ठका प्रुफ न देखा गया होनेपर भी 'प्रेमके भून 'ने एकाथ जगह जो कहीं कुछ करामात दिखाई है वह ऐसी ही है जिसे विज्ञ पाठक स्वयं सुधार लेंगे।

ये व्याख्यान और निशम्ब गत शताब्दिके होने पर भी आज भी हमारा कितना मार्ग-दर्शन करनेमें समर्थ हैं! सचमुच इम अभी समयसे बहुत पीछे हैं।

इंगरहोलकी दोनों पुस्तकें साथ साथ पढ़ी जाने और मनन किये जाने योग्य हैं। पाठकों के इतने करैंज्य-पालन मानसे अनुवादकका अम सफल होगा।

प्रयाग, १-**१**१-५१

यानन्द कीसस्यायन

# धर्मके नामपर

## धर्मकी कट्टरता

यह करपनासे परेकी बात है कि कोई आदमी इंसाइयतके सत्यमें विश्वास्य तो करता हो, किन्तु वह सार्वजनिक रूपसे उसे अस्वीकार करे। क्योंकि जो उस सत्यमें विश्वास करता है यह यह मी विश्वास करता है कि उस सत्यकों सार्वजनिक रूपसे अस्वीकार कर देनेसे वह अपनी आरमाको असन्त मुक्तिकों खतरेमें बाल देगा। विना किसी विशेष मानसिक प्रयासके यह करपना की जा सकती है कि लाखों आदमी जो इंसाइयतमें विश्वास न करते हों कहें कि वे विश्वास करते हैं। एक ऐसे देशमें जहाँ धर्मके हायमें ताकत है, जहाँ दोंग पुरस्कृत होता है, जहाँ कमसे कम जुप बने रहनेसे भी लाभ होता है, यह आसानीसे करपना की जा सकती है कि करोड़ों आदमी उन बातोंको मामनेका दोंग करते हैं, जिनमें वास्तवमें उनका विश्वास नहीं।

### कट्टर धर्म मरणोन्मुख है

े मुझे यहाँ और इसी समय यह कहते बहुत ही प्रस्काता होती है कि सम्य संसारमेंसे कहर-धर्म मर रहा है। यह रोग-प्रस्त हो गया है। इसे दो बीमारियाँ हो गई हैं—दिमागकी कमज़ोरीकी और दिसकें प्रयसनेकी। यह इस देशके बुद्धिमानोंको स्वव और संसुष्ट नहीं कर सकता। अब प्रस्येक सम्य की-पुरुष इसके विरुद्ध विद्योहका संबा केवर उद्ध खड़ा हुआ। है। यह धर्म बहुत ही थोड़े छोगोंके मनमें आशाकी किरणका संवाद करता है। यह जीवन और मरण दोनोंको अन्धकारमस्त बनाता है और बनाता है मानवताके भविष्यको भयपूर्ण। यह एक ऐसा धर्म है कि मैं जन्मभर इसे नष्ट करनेके छिये जो मुझसे बन पड़ेगा करता रहूँगा। उसके स्थानमें मैं चाइता हूँ मानवता, मैं चाइता ँ अच्छी मैत्री, मैं चाइता हूँ मानविक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र चाणी, प्रतिमाके आविष्कार, विज्ञानके तजर्वे—कछा, संगीत और कान्यका धर्म—अच्छे धरों, अच्छे कपड़ों और अच्छे वेतनका धर्म, अर्थात् इस छोकका धर्म।

#### धर्मोंकी सृत्यु तथा जन्म

हमें यह न भूलना चाहिए कि एंतर प्रगतिशील है, संतार निरन्तर परिवर्तनशील है—मृत्यु और उसके बाद जन्म । निरन्तर मृत्यु और निरन्तर जन्म । पुरातनकी हम समाविष्य सदासे यौवन और आनन्दका जन्म होता आया है; और जब भी एक पुरातन धर्म मरता है, एक नया श्रेष्ठ धर्म जन्म प्रहण करता है। जब भी हमें बता लगता है कि किसीका कोई कथन सिच्या है, तो एक सस्य उसका स्थान लेनेके लिए आगे बढ़ता है। हमें मिध्यात्वके विनाशसे भयभीत होनेकी आवस्यकता नहीं। जितना ही

एक समय या जब क्योतिथी आकाशके नक्षत्रोंमें आदिमियों और जातियोंके माग्य पदा करते थे। उनका स्थान संसारमें नहीं रहा। अब उनकी जगह गणितज्ञ स्योतिथियोंने के स्त्री है।

एक समय या जब बूढ़ा की मियागर किसी म किसी बातुसे सोना बनानेके रहस्यकी खोजमें भटकतां रहता था। अब उसके लिये जगह ही नहीं नहीं। उसका स्थान रसायनशास्त्रीने ले लिया है। यद्यपि वह बातुओं को सोना नहीं बना नकता, किन्दु उसने ऐसी चीजोंका पता लगाया है जो सारी पुष्तीको बनसे देंक दें।

एक समय या जब अविश्ववस्ताओं के वी-बारह थे। उनके बाद पाइरी-पुरोहित आये। अब पाइरी-पुरोहिसोंको मी विदा होना चाहिए, एक समय था जब मिन्यवका प्रकृतिकी पुस्तकको पदनेका सूठा बहाना बनाता था। उसका स्थान दार्शनिकने ले लिया है जो कार्य-कारणके नियमानु-सार तर्क करता है। मिनव्यवका निदा हुआ, दार्शनिक नियमान् है।

एक समय या जब आदमी आकाशासे संहायताकी आशा लगाये बैठा रहता या और जब बह बहरे आकाशसे प्रार्थनाएँ करता रहता था। एक समय या जब सभी कुछ पराप्रकृतिपर निर्भर था। ईशाहयतका बह धुग अब बिदा हो रहा है। अब हम प्रकृतिपर निर्भर करते हैं, प्राचीन मिथ्या विश्वासींके विश्वासीपर नहीं किन्तु नई बातोंके आविष्कारकपर। अब हम पक्की नींबपर अपना भवन बनाने लगे हैं। हमारी प्रगतिके साब साथ पराप्रकृतिकी हत्या होती जा रही है। संसारके बुद्धिप्रधान नेता पराप्रकृतिके अस्तिस्वको अस्वीकार करते हैं। बे मिथ्या विश्वासोंकी नींब ही हिला दे रहे हैं।

#### परस्परका धर्म

पराप्राकृतिक धर्मके लिये अब इस संसारमें कोई जगह नहीं रहेगी। अब उसका स्थान तर्के ग्रहण करेगा। 'अज्ञात 'की पूजाकी जगह परस्पर प्रेम और एक दूसरेकी सहायताका धर्म स्थापित होगा। मिच्या विश्वास विज्ञा होगा, विज्ञान रहेगा। सम्प्रदायिकता आसानीसे नहीं मस्ती। आदमीकी बुद्धिका अभी पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है। शारीरिक रोगोंकी माँति मानसिक रोग मी होते हैं—दिमागकी महामारियाँ और क्षेत्रा। •

जब मी नवीनका प्रादुर्भाव होता है, पुरातन विद्रोह करता है और वह अपने स्थान के लिये तब तक लक्ष्मत रहता है जब तक उसमें कुछ भी दम बाकी रहता है। मिथ्या विस्थास और विशानमें इस समय वही संवर्ष चालू है जो किसी समय घोड़ागाड़ी और रेख्याड़ीमें चालू था। लेकिन 'रथ 'के दिन अब नहीं रहे। कोई समय था जब 'रथ 'की अपनी शान थीं, लेकिन अब वह नहीं रही। हसी प्रकार हम देखते हैं कि केवल दर्शनके मिस मिस संप्रदाशों खीर मतींमें ही संवर्ष नहीं है, किन्तु चिकित्सा-शाक्षतकमें है।

याद रिवेदे. यथार्थ सत्पके अतिरिक्त सब कुछ मरणकील है। यही प्रकृतिका निषम है। शब्द गरते हैं। इर माधाकी अपनी समद्यान-सुमि होती है । प्राय: हर समय कोई न कोई शब्द मरता है और संस्की समाविपर क्रिका काला है-- 'अप्रयोज्य ! जये शब्द जिस्तर पैदा हो रहे हैं। हर शब्द प्रक पास्तीमें जन्म प्रहण करता है। विश्वार और उत्वारणका पाणि-प्रहण अस्त-शिक्षको जन्म देता है। एक समय आता है जब शब्द बढ़ा हो जाता है, जब उसके मुँहपर सुरियाँ पढ़ बाली हैं. जब वह अपना सामर्थ्य गयाँ बैठला है और जब उसका एकमात्र स्थान होता है कबरमें । यही विकिरता-शास्त्रमें भी होता आया है। मेरी तरह तम भी यह याद कर सकते हो कि जब पराने चिकि-सक और रक्त निकासनेवाले सरीहोंकी प्रधानता रही है। सब भी किसी आदमीको किसी तरहकी कोई शिकायत होती वे उसका खुन निकालमेका ही काम करते थे। अब यह कल्पना करहा कठिन है कि कुछ ही वर्ष पहले एक जर्राहके आक्रमणसे बचनेके लिये आदमीकी काठीका कितना मजबूत होना आवश्यक था । जब यह जर्राही गलत सिद्ध हो गई, उसके बाद भी सैकड़ी और इजारों चिकित्सक इधर तथर मटकते रहे हैं और उन्हें इस बातका बदा खेद रहा है कि ऐसे अबाख रोगियोंका अँभाव हो गया जो उन्हें अपने शरीर-पर तल में करने देते हैं।

इसी प्रकार ये सण्प्रदाय—ये मत और ये धर्म—आसानीसे मरनेवाले नहीं हैं। और वे कर मी क्या सकते हैं। पुराने कलाकारोंके विश्वोंकी सरह उन्हें केवल इसलिये सुरक्षित रखा सवा है क्योंकि उनपर पैसा कर्च हो जुका है। जरा कल्पना कीकिये कि मिण्या विश्वासके प्रचार-कार्यमें कितनी पूँजी लगी हुई है। उन पाठशालाओंकी कल्पना कीकिये को मात्र अनुपयोगी शानके प्रचारार्थ स्थापित की गई हैं। उन विद्यास्थोंकी कल्पना कीकिये जहाँ विद्यार्थियोंको यह शिक्षा दी जाती है कि 'विष्यार करना' सतरनाक है और उन्हें कहा करनेके स्थितिस किसी भी दूवरे कार्येंचें दिमानको काममें नहीं शाना चाहिये। जरा उस महान् पनराशिकी कल्पना कीकिये को इस मन्दिरों, मस्बिदों और मिनोंकी स्थानपर खर्च हुई है। क्या उस इकारों कार्यों आदिमचौंका विचार कीकिये किनकी सीविका आइसियोंके सक्षानपर ही निर्भव करती है। जरा उस कोनोका

विचार की किये को को तों के अन्य-विकास और अद्योक बक्पर ही बनी बनते और मोटाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सब कोग बिना संघर्ष किये मानेवरले हैं! केवारे क्या करें! उन पंडित-वादरी-पुरोक्षितों के साथ मेरी हार्दिक सहातु भूति है जिनको शिक्षाद्वारा बुद्धिविद्यीन बना विचा गया है और खब जिन्हें अद्याश्चान्य संसारके बीच नानेपर मजबूर होना पड़ रहा है। वेचारकी कहीं कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती; आकाश उसकी सहायताके किये हाय आगे नहीं बदाता और उसका धर्मोपदेश सुननेवाले ही उसकी आलोचना करने लगा गये हैं। वेचारा गरीब क्या करें! यदि वह एकाएक बदस्ता है तो फिर कहीं का नहीं रहता। यदि वह अपने बास्तविक विचारोंका प्रचार करना आरम्य करना है तो उसे स्थागपत्र देकर चले जानेको कहा जाता है। हतना सब होनेपर भी यदि धर्मोपदेशक और उसके बोतागण इकहे बैठें और संपूर्णक्रमसे ईमानदारीकी बात करना चाहें, तो सब स्वीकार करेंगे कि न तो उनका किवास ही कुछ विशेष है और न अन ही।

थोड़ी ही देर पहले दो देवियाँ रातको एक तमाशा देखकर वड़ी देरसे घर छीट रही थीं ! उनमेंसे एक बोळी—" मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, जिसे शुनकर तुम्हें अस्पन्त अचम्मा होगा ! मैं हाथ जोड़ती हूँ, यह बात किसी औरसे न करना ! "

" क्या केवह बात ! " वूसरी बोकी ।

" मैं बाइब्छमें विश्वास नहीं करती !"

" मैं भी तो नहीं करती !"

मैंने बहुत बार सोचा है कि यह कितना अच्छा होगा यदि सभी पंडित, पादरी, पुरोहित एक जगह इकड़े होकर कह सकें —" आओ, हम पूरी ईमान-दारीके साथ जो कुछ इम सचमुच मानते हैं, वह एक दूसरेको बतायें।"

एक कथा है कि धक बार एक होटलमें लगभग बीत आदमी एक लाय उहरे थे। उत्तमेंसे एक खड़ा हुआ और अपने हाथ पीछे करके बोला— "आओ, हम एक बूतरेको अपने बास्तविक जाम बतायें।"

यदि सब पंक्ति, पादरी, पुरोहित और उनके भक्त अपने वास्तविक विचार

कहने समें तो वे देखेंगे कि वे उतने ही भरू या बुरे हैं, जितना मैं हूँ और वे वैसे ही कुछ मी विश्वास नहीं करते हैं जैसे कि मैं।

धार्मिक कहरता आसानीसे नहीं भरती । इसके पश्चपाती इससे यह परिणाम भी निकालते हैं कि यह इलहामी है ।

यहूरी धर्म भी आसानीसे नहीं मरता । यह ईसाइयतसें इजारों वर्ष अधिक जिया है।

> मुहम्मदका धर्म आसानीसे नहीं मरता । बुद्धका धर्म आसानीसे नहीं मरता । यह सभी धर्म आसानीसे क्यों नहीं मरते ! क्योंकि बुद्धिमें विकास धीरे धीरे होता है ।

मुझे प्रोटैस्टेण्टके कानमें कह लेने दो — कैथोलिक धर्म आसानीसे नहीं मरता। इससे क्या खिद्ध होता है शहसे यही सिद्ध होता है कि लोग अज्ञानी हैं और पादरी ठम हैं।

मुझे कैथोलिकके कानमें कह लेने दो—प्रोटैस्ट्रैण्ट धर्म आसानीसे नहीं मरता। इससे क्या सिद्ध होता है ! इससे यही सिद्ध होता है कि लोग मिथ्या विश्वासी हैं और घर्मोपदेशक मूर्ख।

में आप सबको बता वूँ—नास्तिकता मर नहीं रही हैं। यह वृद्धि पर है। यह प्रति दिन अधिकाधिक होती जा रही है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि लोग अधिकाधिक शिक्षित हो रहे हैं। वे प्रगति कर रहे हैं। बुद्धि स्वतंत्र हो रही है। संसार सभ्य बन रहा है।

पादरी-पुरोहित जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे जानते हैं कि वे नहीं जानते ।

#### मिथ्या विश्वासकी जड़ें कैसे हिछीं?

क्रॉसके अनुपायियों के हाथोंसे मुहम्मदने मूरोपके सुन्दरतम हिस्सोंको छीन लिया। यह शत था कि वह बंचक था और एक इस बातने ईसाई-संसारमें नास्तिकता और अविश्वासका बीजारोगण कर दिया। ईसाइयोंने नास्तिकोंके हाथसे ईसाकी खाली कबरको खुड़ानेका प्रयत्न किया ! यह ग्यारहवी रातीमें आरम्भ हुआ और तेरहवीं शतीकी समाप्तिपर युरोप स्थामन वीरान हो गया। खेत बंजर हो गये। गाँव उजक् गये । जातियाँ दरिद्र हो गर्हे । हर ऋणी आदमीको उसके ऋणसे मुक्त घोषित कर दिया गया, यदि वह अपनी छातीपर क्रॉस स्टकाकर क्रॉसके सैनिकोंमें भर्ती होनेके लिये तैयार हो गया। उसने चाहे कितना ही बड़ेसे बड़ा अपराध किया हो उसे जेलसे मुक्त कर दिया गया, यदि वह कॉसके सैनिकोंमें भनी होनेके लिये तैयार हो गया। उनका विश्वास या कि ईश्वर उन्हें विजयी बनायेगा। १२९१ तक वह उस कबस्पर अधिकार करनेका प्रयत्न करते रहे । अन्तमें ईसाके सैनिकोंको बुरी तरह मेंडकी खानी पढी । उन्हें पीछे भागना पहा । इस एक बातने ईसाइयतके संसारमें अविश्वासका बीजारोपण कर दिया। तम जानते हो कि उन दिनों लोग संखासत्यका निर्णय करनेके लिये युद्धको ही एकमात्र साधन समझते थे। उनका ख्याल था कि ईश्वर सदा सस्य-पक्ष प्रहण करता है। ईसा और मुहम्मदके बीच युद्ध हो चुका था। मुहम्मद विजयी हुआ था। क्या ईश्वर उस समय संसारका शासक था ! क्या वह उस समय महम्मदके धर्मका ही प्रचार चाहता था ?

#### कलाका विनाश

आप जानते हैं कि जब ईसाइयतके हाथमें अधिकार आया तो उसने प्रायः हर मूर्तिको जिसपर इसका अज्ञानी हाथ पड़ा तोड़-फोड़ डाला। इसने प्रत्येक चित्रको या तो कुरूप बना दिया, या मिटा दिया। इसने प्रत्येक सुन्दर इमाग्तको नष्ट-अष्ट कर डाला, इसने ग्रीक और लातीनी दोनों प्रकारकी पाण्डुलिपियोंको नष्ट-अष्ट कर डाला, इसने तमाम इतिहास, तमाम कविता और तमाम दर्शन-शालको नष्ट कर डाला; इसने मशाल होकर हर पुस्तका-लयको ताल बना डाला। परिणाम यह हुआ कि मानवता अन्यकारपूर्ण राजिसे देंक गई।

लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे तैसे चन्द पाण्डुलिपियाँ समझ्बी जोशकी आगमें जल कर राख होनेसे बच गई। यही पाण्डुलिपियाँ उस वृक्षका बीज बनी जिसका फल हमारी आधुनिक सम्यता है। कुछ मूर्तियाँ जमीनमें गाड़ दी

गई थीं। उन सुन्दर रूपोंको उस अमीनमेंसे निकाला गया, जिसने उन्हें सुरक्षित रखा था।

यह इसीका परिणाम है कि आजका सभ्य संसार कलासे परिपूर्ण है, दीवारें विज्ञोंसे सुसिज्जत हैं, और मूर्तियाँ खनेके ताक मूर्तियाँसे सुशोमित हैं। कुछ पाष्डुलिपियाँ खोज निकाली गई और उन्हें नये सिरेसे पढ़ा गया। पुरानी भाषायें सीखीं गई और साहित्यने नया जन्म लिया। भावनाने नया प्रकाश देखा। मजहबने मानसिक विकाशके प्रत्येक प्रयत्नका विरोध किया। यह सब होनेपर भी सामान्य विनाशसे बचा ली गई कुछ चीजोंने, कुछ कविताओंने, प्राचीन चिन्तकोंकी कुछ कृतियोंने, परधरकी कुछ मूर्तियोंने, एक नई सम्यताको जन्म दिया जो निक्षवासमक रूपसे मिथ्या विश्वासकी जह हिला देनेवाली थी।

#### थमरीकाकी खोज

ईसाई मजहबको दूसरी बड़ी चोट किस बातसे खगी ! अमरीकाकी खोजसे। पवित्र प्रेतको, जिसने बाइबल लिखनेकी प्रेरणा की, इस महान द्वीपकी कुछ जानकारी न थी. उसे पश्चिमी गोलार्घका कभी ख्याल भी नहीं आया था। बाइबस्में आधे संसारका उक्तेख ही नहीं है। 'पवित्र आत्मा' को इस बातका सान नहीं या कि प्रथी गोल है। उसे इस बातका स्वम् भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है । यद्यपि उसने स्वयं उसकी नचना की यी तो भी उसका विस्तास था कि यह चपटी है। किन्त अन्तमें यह पता छग गया कि प्रथ्वी गोल है ! मैगेलन समस्त प्रस्वीका चकर काट आया । १५१९ में उस वीर आस्माने अपनी यात्रा आरम्भ की । पादरी, पुरोहित बोले- भिन्न, पृथ्वी चपटी है, मत जाओ, कहीं तम किनारेके आगे न शिर पड़ो ! ' मैगेडनका उत्तर था:--- ' मैने चन्द्रमामें पृथ्वीकी छावा देखी है और मेरे लिये ईसाई मजहबकी अपेक्षा यह छाया अधिक विश्वसनीय है। जहांन पृथ्वीके गिर्द घूम आया। समस्त प्रमीका चक्रर काट लिया गया। विज्ञानने प्रभीके ऊपर और नीचे अपना हाथ फेर कर देखा । कहाँ था वह स्वर्ण और कहाँ था वह नरक ! स्वर्ग और नरक सदाके किये विकीत हो गये । अब यदि कहीं उनके किये सराह है तो केवल भिग्या विश्वातियोंके मजदबर्गे ।

#### कोपरनिकस और केपखर

अब महान् आदिमियोंका थुग आया । १४७३ में कोपरिनकस पैदा हुआ। १५५३ में उसका महान् मन्य ( Revolutions of the Heavenly Bodies) लिखा गया। १६४३ में ईसाई मजहबने उसे निन्दनीय उहराया। क्या आप कह सकते हैं कि ईसाई मजहबने कब तक कोपरिवक्सके विकद्ध युद्ध जारी रक्खा ! कोपरिनकसकी मृत्युके दो सी अठत्तर वर्ष बाद तक भी ईसाई मजहबका यही आग्रह या कि बाइबलमें ज्योतिषका जो उल्लेख है वहीं सच है और कोपरिनकसकी पद्धति झूउ। १६०९ में केपलर पैदा हुआ। आप केपलरके नियमोंके आविष्कारको विज्ञानका जन्म-दिन कह सकते हैं। इस आदमीने हमारे हाथमें आकाशकी चामी दी और उस अनन्त पुस्तकको हमारे सामने लोलकर रख दिया।

मेरे पास समय नहीं है कि में भैजीलियोकी, स्यूनादीं द विन्सीकी, मूनोकी और दूसरे सैकड़ों महान् पुरुषोंकी चर्चा कर सकूँ जिन्होंने संसारके मानसिक विकास में वृद्धि की ।

#### विशेष रूपा

दूसरी चीज जिसने ईसाई मजहबपर कड़ी चोट की, वह थी सांख्यिकी । हमने हिसाब लगाकर देखा कि हम मानव-जीवनकी सामान्य आधु बता सकते हैं। मानव-जीवन यों ही किसीकी अनन्त इच्छाके अधीन नहीं है; यह परि-हिश्वतियोंपर, नियमोंपर और खास तरहकी घटनाओंपर निर्भर करता है; और यह परिन्थितियों, नियम तथा घटनायें दीर्घ काल तक न्यूनाधिक समान ही यहती हैं। हम देखते हैं कि भगवानकी विशेष कृपामें विश्वास रखनेवाला आदमी इन्वयोरेन्स कम्पनीमें अपना जीवन इन्थ्योर कराता है। उसे ईश्वर, आत्मा आदि सबमें मिलाकर उतना विश्वास नहीं है जितना इन कम्पनियोंमेंसे किसी एकमें है। हमने सांख्यिकीसे पता लगा लिया कि सामान्य तौर पर ठीक इतनी तरहके अपराध कियं जाते हैं; ठीक इतने अपराध एक तरहके और ठीक इतनी तरहके अपराध कियं काते हैं; ठीक इतने अपराध एक तरहके और ठीक इतनी दूसरी तरहके; ठीक इतनी आरसहत्यायें, पानीमें दूस मरनेसे ठीक इतनी मौतें, इतने आदमी अपनेसे बड़ी औरतोंसे शादी करते हैं; एक खास तरहके इतने इत्यारें; गहितयोंकी ठीक इतनी संख्या; और आज रात में यह कहने खा रहा हैं कि सांख्यिकीने विशेष कृपाके सिद्धान्तको एकदम घराशायी कर हिया।

अभी उस दिन एक आदमी सुझे विशेष झुपाकी एक बात बता रहा था। कुछ ही वर्ष पहले वह जहाजसे कहीं जानेबाह्य था, किन्तु कारणवश बह नहीं गया । वह जहाज अपने सभी यात्रियोंके साथ पानीमें इव गया । उसका कहना था कि वह भगवानकी 'विशेष क्यासे 'से बच गया। जरा इस प्रकारके सिद्धान्तकी अनन्त अहंमन्यताकी करपना तो करो। एक आदमी है जो उस जहाजपर नहीं जाता जिसपर पाँच सी दूसरे यात्रां चढ़ते हैं। वे सब समुद्रतलमें विकीन हो जाते हैं। यह एक तुन्छ अकेला प्राणी किसी कारण उत जहाजसे नहीं गया और सोचता है कि अनन्त परमात्माने इस निकम्मे तुच्छ आदमीकी तो रक्षा की और शेष सबको विनाशके मुँहमें जाने दिया ! यह ' बिशेष कृपा ' है ! यह विशेष कृपा इतने अपराध क्यों होने देती है ! यदि इम सबके सिरपर परमात्माका हाथ है, तो अपनी खियोंको पीटनेवाले सुरक्षित क्यों रहते हैं ! क्रियाँ और विश्व अरक्षित क्यों रहते हैं ! पागळोंकी देख-भाल कीन करता है ? ईश्वर किसीको पागल होने ही क्यों देता है १ ईसाई मजहब विशेष क्रपाकी बातको नहीं छोड़ सकता। यदि कोई ऐसी चीज नहीं है, तो प्राधंना, पूजा, गिर्जे और पादरी पुरोहित सक बेकार हैं।

आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम प्रतिवर्ष धन्यवादका एक घोषणा-पत्र प्रकाशित करते हैं। हम ईश्वरसे कहते हैं—'' यद्यपि तूने नमाम दूसरे देशोंको पीड़ित किया है, यद्यपि तूने अन्य सभी देशोंके लिये युद्ध, बिनाश और अकाल मेजा है, तो भी हम तेरी इतनी अच्छी सन्तान रहे हैं कि तू हमपर दयाल रहा है। हमें विश्वास है कि भविष्यमें भी ऐसा ही होगा।" समय अच्छा बीता हो अथवा बुरा, इसका कुछ असर नहीं पढ़ता। धन्यवादके घोषणा-पत्रका उक्त रूप निश्चित है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले इवाके गर्धनरने इस प्रकारका घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। उसने लिखा कि राज्यमें ऐक तक्ण रहता था। उसने एक दूसरा घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया ताकि सरकारी घोषणा-पत्रसे कहीं ईश्वर स्नममें न पढ़ जाय। उसका कहना था कि राज्य विश्वर वहां है,

खेती एक प्रकारसे हुई ही नहीं, और राज्यका खगभग हर खेत गिरबी रख देना पड़ा है। उसकी माँग थी कि यदि ईश्वरको उसके कथनमें विश्वास नहीं है तो वह अपने किसी विश्वसनीय दूतको भेजे ताकि वह स्वयं देखकर ईश्वरको सच्ची सच्ची रिपोर्ट दे सके।

#### चार्स्स डारविन

उन्नोसवीं शताब्दि डारविनकी शताब्दि कह्लायेगी । जिन महानतम आदिमियोंने कभी भूमण्डलको स्पर्श किया है, डारविन उनमेंसे एक था। सारे साम्प्रदायिक शिक्षकोंने मिलकर जीवन-घटनाओंको जितना समझाया है, डारविनने उससे कहीं अधिक जीवन-घटनाओंको स्याख्या की है।

एक ओर चार्स्स डारविनका नाम लिखिये और दूसरी ओर पृथ्वीके सभी सांप्रदायिक या मजहबी शिक्षकोंका । अकेले इस एक नामसे संसारको इतना प्रकाश मिला है, जितना उन सभी दूसरे छोगोंसे नहीं । डारविनके 'विकास ' के सिद्धान्तने उसके 'जीवन संघर्षमें योग्यतमके विजयी ' होनेके सिद्धान्तने, उसके नाना प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्तिके िखान्तने हर विचारशील आदमीके मिन्दिक्सेंसे कहर ईसाइयतके अन्तिम अवशेषोंको समाप्त कर दिया। उसने न केवल यह कहा ही किन्तु सिद्ध भी कर दिया कि इलहामी पुरुषोंको इस ससारकी कुछ जानकारी न थी, उन्हें आदमीके आरंभका कुछ पता न था. वह अगर्भशास्त्रके बारेमें. गणित ज्योतिषके बारेमें, और प्रकृतिके बारेमें कुछ न जानते थे। और बाहबल एक ऐसा प्रन्थ है जिसकी रचना भयप्रेरित अज्ञानके हाथों हुई है। जरा उन आदिमयोंका विचार कीजिये जो चार्स्क डारविनके सिद्धान्तका प्रतिबाद करनेका प्रयस्न करते थे। कोई भी आदमी अपनेकी इतना अज्ञानी नहीं मानता या कि डारविनका खंडन न कर सके ं और वह जितना ही अधिक अज्ञानी होता उतनी ही प्रसन्नतापूर्वक इस कार्यके लिए तैयार हो जाता ! ईसाई संसारने डार्यवनका उपहास किया, मजाक उड़ाया और उससे घुणा की, तो भी जब उसका शरीरांत हुआ तो इंग्लैण्डको इस बातका आमिमान था कि उसने डारविनकी मिट्टीको अपने श्रेष्टतम, और महत्तर पुत्रोंके आसपास जगह दी। चार्स्स हारविनने बिहानोंके संसारको जीत किया। उसके सिद्धान्त आज वास्तविक घटनाएँ बने हए है।

चास्तं डारविनने कट्टर ईसाइयतके आधारको नष्ट कर दिया। जिन बातोंको इम जानते हैं कि वे न कभी घटित हुई और न हो सकती थी, उनमें अदाके अतिरिक्त और कुछ बच नहीं गया है। भजहब और विज्ञान परस्पर श्राष्ट्र है। एक मिथ्या विश्वास है, दूसरा बास्तविक घटना है। एकका आधार असरय है, दूसरेका सचाई। एक मय और श्रद्धाका परिणाम है, दूसरा खोज और तकका।

#### धार्मिक मतमतान्तर

मैं कटर धर्मकी काफी चर्चा करता रहा हूँ। अनेक बार अपने व्याख्यानके अन्तमें मेरी कुछ मले धार्मिक आदिमयोंसे मेंट हुई है और उन्होंने मुझे कहा है:—

- " तुम उस तरह नहीं कहते जिस तरह इम ठीक ठीक विश्वास करते हैं।"
- " मैं उस तरह कहता हूँ जिस तरह तुम्हारे धर्भ-प्रन्थों में लिखा है।"
- " ओ, लेकिन अब इम उनकी बहुत परबाह नहीं करते ! "
- " तो तुम उनमें परिवर्तन स्थों नहीं कर बालते ? "

" इस अपनेमें जैसा है, समझे हुए हैं, और संभव है यदि इस उनमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो कदाचित् इस एकसत न हो सकें।"

ऐसा सगता है कि धार्मिक मत इम दिनों बड़ी ही सुरक्षित अवस्थामें हैं। लोगोंमें एक तरहकी मीतरी मान्यता व्याप्त है कि वे उनमें विद्यास नहीं करते, उसके इघर उधरसे रास्ता काटकर निकला जा सकता है, उनकी पंक्तियोंके मीतर झाँककर नया अयं निकाला जा सकता है; और यदि लोग नया मत बनाना चाहें तो वे आपसमें सहमत न हो सकेंगे और वे सार्वजनिक रूपमें तो नहीं किन्तु निजी तीरपर जो चाहे सो कहते रह सकते हैं। जब मी किसी धर्मेका कोई उपदेशक किसी धार्मिक संप्रदायका प्रतिनिधि होते हुए भी उसकी मान्यताक विरुद्ध प्रचार करता है, तो मुझे यह ठीक जँचता है कि उसे न्यायसे दिख्य किया जाय। मैं मानता है कि हर उस पादरीको दक्ष सिखना ही चाहिए जो उस सिद्धान्तका प्रचार नहीं करता जिसे वह मानता है। मेरी उस प्रेस-विटेरियन धर्मों प्रदेशक से कुछ भी सहानुभूति नहीं है

जो मैस-बिटेरियन धर्मासनसे नास्तिकताका प्रचार करता है और प्रेश-बिटेरियन क्या छेता है। जब वह अपने विचारोंने परिवर्तन करे तो उसे एक आदमीकी तरह धर्मासनसे उतर आना चाहिए और कहना चाहिए—"मैं तुम्हारे सिद्धान्तोंमें विश्वास नहीं रखता, और मैं उनका प्रचार नहीं करूँगा। तुम्हें कोई दूसरा किरायेका टटू रख लेना चाहिए।"

#### नवीनतम मत

लेकिन में देखता हूँ कि मैंने मतोंकी ठीक ठीक व्याख्या की है। एक दिन मेरे हाथमें एक नया मत आया। मैंने उसे पढ़ा और मैं अब आपका ध्यान उस मनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप देखें कि क्या इस ईसाई संप्रदायने कुछ भी उन्नति की है ? क्या इस संप्रदायके लिए विज्ञान-रूपी सूर्यका उदय व्यर्थ ही नहीं हुआ है ? क्या ये लोग अब भी मानसिक अन्धनारकी ही संतान नहीं हैं ? क्या ये लोग अब भी यह आबक्यक समझते हैं कि ऐसी बातोंमें विश्वास किया जाय जो हर तरहसे समझके परे हैं ? अब हम देखें कि उनका मत क्या है ? मैं इसे पढ़ना आरंभ करता हूँ—

" स्वर्ग और पृथ्वी तथा तमाम दृश्य और अदृश्य चीजोंके निर्माता सर्वशक्तिमान् पिता एक परमात्मामें विश्वास करो ।"

उसका कहना है कि वह एक परमारमा है, उसीने सृष्टिकी रचना की है और वही इसपर शासन करता है। मैं फिर वही पुराना प्रश्न पूछता हूँ,—उसने किस वीजसे इस सृष्टिकी रचना की ? यदि अनन्त कालसे प्रकृति विद्यमान् नहीं श्री तो इसी परमारमाने उसकी रचना की होगी। उसने इसे किससे बनाया ? उसने इसकी निर्मितिमें किस सामग्रीका उपयोग किया ? उस समय तक इस ईश्वरके अतिस्थित विश्वमें और कुछ न था। अनन्त कालसे खाली बैठा हुआ परमारमा क्या करता रहा ? उसने कुछ नहीं बनाया, वह किसी वस्तुको अस्तिखमें नहीं लाया; उसके मनमें कोई विचार ही उत्यच नहीं हुआ, क्योंकि जब तक विचारको उत्तेजन देनेबाली कोई वस्तु न हो तब तक कोई विचार पैदा हो ही नहीं सकता। तो फिर वह क्या करता रहा ? इस मतवाले हमें इसका कुछ भी खबाब क्यों नहीं देते हैं ? वे इस अनन्त अस्तित्वके बारेंसे कैसे जानते हैं ?

और यदि यह अनम्त है तो वह उनकी समझके मीतर कैसे आता है। जिस बीबके बारेमें तुम जानते हो कि तुम समझते नहीं और कमी समझ मी नहीं सकते, उसमें विश्वास करनेसे स्था फायदा है।

एक वृसरे ईसाई मतमें ईश्वरकी परिभाषा में की गई है:-

" जीवित, सच्चा और सदा बना रहनेबाला परमात्मा एक ही है जिसका न कोई शरीर है, न कोई दूधरे अंग हैं और न उनमें किसी तरहकी उत्तेजना है।"

जरा इसपर विचार तो करो! न शरीर, न अंग और न उत्तेजना! मेरा खयाल है कि कोई आदमी शून्यकी इससे अच्छी परिमापा नहीं कर सकता। यह सब हीनेपर भी यह उत्तेजनारहित ईश्वर प्रतिदिन दुष्टांपर क्रोध करता है, इंबीख़ है और जिसकी क्रोधामि अन्तिम नरक तक पहुँचती है। यह रागरहित इंश्वर सारी मानव-जातिसे प्रेम करता है और उत्तेजनारहित इंश्वर मानव-जातिके अधिकांशको रसात्छ पहुँचाता है। ईश्वरकी यह परिमाषा एक ऐसी अस्तुका वर्णन है जिसकी किसीको कोई कस्पना नहीं।

#### ईश्वर शासकके रूपमें

उनके मतमें यह भी है---

" इस विश्वास करते हैं कि संसारके शासनमें सभी बातें और सभी घटनावें देश्वरकी उस कुद्रतके अधीन हैं जिससे वह अपनी तमाम इच्छायें पूरी करता है।"

क्या इंश्वर संसारका शासक है ? क्या जातियोंका इतिहास इस बातका समर्थन करता है ? यदि तुम पूर्ण रूपसे इंमानदार हो और भयभीत नहीं हो, तो तुम्हें संसारके इतिहासमें इस बातका क्या प्रमाण मिलता है कि यह बिक्क किसी सर्वन्न और दयाल परमारमाहारा शासित है ?

रूसकी तुम क्या व्याख्या करते हो ! साइबेरियाका तुम्हारे पास क्या जवाब है! तुम इस बातका क्या उत्तर देते हो कि गुलाम अपने मास्किकों के कोड़ों के अधीन युगोंतक पीसते रहे और उन्हें उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला! तुम्हारे पास इस बातका क्या अवाब है कि माताओं के करने उन हाथोंसे छीन

हिये गये जो सहायताके सिए परमास्माके सामने फैंले हुए ये ? आसित तुम इसकी क्या स्पारूपा करते हो ? तुम्हारे पास शहीदों के अस्तित्वका क्या उत्तर है ? तुम इसका क्या जवाब देते हो कि यह परमास्मा लोगोंको आगमें जलने देता है ? सदैव न्याय होता है ? क्या निरपराधी सदैव अदंडित रहते हैं ? क्या भले लोग सदैव सफल होते हैं ? क्या ईमानदार आद्रमियोंको हमेशा खानेको मिलता है ? या क्या दयावान कभी नंगे नहीं पूमते ? तुम्हारे पास इस बातका क्या उत्तर है कि संसार दुःख दर्द और आसुओंसे मरा है ? तुम्हारे पास इस बातका क्या उत्तर है कि संसार दुःख दर्द और आसुओंसे मरा है ? तुम्हारे पास इस बातका क्या उत्तर है कि स्कृप आदिमियोंको निगल गये ? ज्वालामुखी पर्वतों और तूफानोंने उन्हें पृथ्वीसे मिटा दिया ? यदि हम सबके ऊपर किसी सर्वश सर्वशास्मान् और दयाल परमारमाका शासन है, तो क्या इन अकालों, महामारियों और प्रेगोंकी आसानीसे व्याख्या हो सकती है ?

में नहीं कहता कि कोई नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ। जैसा मैं पहले कह सुका हूँ यह पृथ्वी ही वह प्रह है जिसपर में कमी पैदा हुआ। मैं इस पृथ्वीके एक प्रामीण जिले में रहता हूँ और इन चौजों के बारे में उतना नहीं जानता जितना कि ये पादरी पुरोहित जाननेका दावा करते हैं। किन्तु यदि दूसरे लोकके बारे में मी इन लोगों का जान वैसा ही है जैसा इस लोकके बारे में, तो वह इस योग्य नहीं कि उसकी चर्चा की जा सके।

वे उक्त बातोंका क्या उत्तर देते हैं ? वे कहते हैं कि ईश्वर यह बातें के बल होने देता है। यद में एक गुंडेके पास खड़ा होऊं और वह एक बच्चेका सिर फोड़ रहा हो और मैं उसे रोकनेकी पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी वैशा होने दूँ, तो तुम मुझे क्या कहांगे ? तुम सच सच यहां कहांगे कि मैं हत्यारे जितना ही खराव हूँ। क्या ईश्वर इन सब बातोंको रोक सकता है ? यदि वह रोक सकता है और नहीं रोकता है, तो वह दुष्ट है, वह परमारमा नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि वह हमें करने देता है। किसलिए! ताकि हम कमंगें स्वतंत्र रहें। किसलिए? मैं समझता हूँ ताकि इंश्वर यह जान सके कि कीन मला है और कीन हुरा ? क्या वह यह बीक ठीक नहीं समझता या कि वह क्या बनाने जा रहा है? ऐसे आइ-मियोंको क्यों बनाया जिन्हें वह जानता या कि अपराधी बनेंगे ? यदि मैं एक मशीन वनाऊँ, जो बाजारों में चले फिरे और आदिमयोंकी जान हे, तो तुम मुझे फाँसीपर लटका दोगे। यदि परमारमाने एक ऐसे आदमीकी स्वना की है जिसके बारे में वह जाबता था कि वह इत्या करेगा, तो परमारमा इत्याका दोषी है। यदि परमारमाने जान बूशकर एक ऐसे आदमीकी रचना की है जो अपनी खोको पीटनेवाला है, जो अपने बच्चोंको भूखों मारनेवाला है, तो मेरा निवेदन है कि उस दुहको अस्तित्वमें लानेके कारण परमारमा ही सब दोषोंके लिए जिम्मेदार है। यह सब होनेपर भी हमें जातियोंके इतिहास में परमारमाकी कुदरत देखनेको कहा जाता है।

मैंने जो योड़ा बहुत पढ़ा है, उससे मैं यही जान सका हूँ। यदि कभी आदमीको सहायता मिछी है तो वह आदमीसे मिछी है, यदि कभी गुलामीकी बेड़ियाँ टूरी हैं तो उन्हें आदमीने तोड़ा है। मानवताके शासनमें यदि कभी कोई खराब बात हुई है तो यह कठिन नहीं है कि उसके दोधी आदमियोंका पता लगाया जा सके और उनपर उसकी किम्मेदारी डाली जा सके। तुम्हें आकाशकी ओर देखनेकी जरूरत नहीं। तुम्हें न देवताओंकी प्रशंता करनेकी जरूरत है और न निदा। तुम उक्त बातोंका संतोषजनक कारण यहीं इसी पृथ्वीपर खोज सकते हो।

#### परमात्माका प्रेम

इस मतमें मुझे दूसरी बात क्या मिलती है १---

" हम विश्वास करते हैं कि आदमी भगवानका रूप है, और कि वह उसे जाने, प्रेम करे, उसकी आशका पालन करे और सदैव उसमें आनन्दित रहे।"

में नहीं मानता कि कभी किसीने परमात्मासे प्रेम किया है। क्योंकि किसीने कभी उसके बारेमें कुछ जाना ही नहीं। हम एक दूसरेसे प्रेम करते हैं। हम किसी ऐसी ही चीजसे प्रेम करते हैं जिसे हम जानते हैं। हम ऐसी ही अरद्येको प्यार करते हैं जो हमें अपने अनुभवसे अच्छी, महान् और सुन्दर प्रतीत होती है। हमारे लिए यह किसी तरह संभव नहीं कि हम ' अज्ञात'से प्रम कर सकते हैं, क्यों कि स्त्यसे मानवकी प्रस्कतामें दृद्धि होती है। हम न्यायसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि इससे मानवकी अस्वतामें दृद्धि होती है। हम न्यायसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि इससे मानवकी आनन्द सुरक्षित रहता है। हम द्यासे प्रेम कर सकते हैं। हम इस स्वयुणसे जिससे हम परिचित हैं अथवा जिसकी

हम रचना कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं; किन्तु हम किसी 'अनन्त अज्ञात'से प्रेम नहीं कर सकते। और हम किसी मी ऐसी चौजका रूप कैसे हो सकते हैं जिसका न कोई शरीर है, न दूसरे अंग हैं और न उनमें किसी तरहकी उत्तेजना है!

#### सत्य और प्रेमका राज्य

इस मतमें मुझे निम्नलिखित बात भी पढ़नेको मिलती है-

" इम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह सत्य और प्रेम, न्याय और शांतिका ईश्वरी राज्य स्थापित करनेके लिए आया ।"

संभव है, ईसा मसीहका यही उद्देश्य रहा हो। मैं इससे इन्कार नहीं करता, किन्तु परिणाम क्या हुआ ! इंसाई संसार शेष सारे संसारकी अपेक्षा अदका अधिक कारण हुआ। मृत्युके अनेक यंत्रोंके आविष्कार ईसाइयोंने ही किये हैं। आदमीका जीवन हर लेनेवाली और जातियोंको जीतकर गुलाम बनानेवाली सारी मशीने ईसाइयोंके दिमागकी ही उपज हैं। तो मी उनका कहना है कि वह संसारमें शान्ति लेकर आया। बाइबलका कथन सर्वथा विपरीन है;—'मैं शान्ति नहीं लाया, किन्तु तलबार लाया हूँ।'' और तलबार लाई गई। यूरोपमें आज ईसाई जातियाँ क्या कर रही हैं दिया एक मी ऐसी ईसाई जाति है जो दूसरीका विश्वास कर सके ! ऐसे कितने करोड़ ईसाई होंगे जिनके तनपर क्षमाकी वर्दी हो और हाथमें प्रेमकी बन्दूक !

स्पेन देशका एक वृद्ध पुरुष मृत्यु-शब्यापर था। उसने पादरीको बुला मेजा। पादरी बोला—'' तुम्हें मरनेसे पहले अपने शत्रुओंको क्षमा कर देना होगा। ''

" मेरा कोई शत्रु नहीं है।"

, " क्या कोई शत्रु नहीं ? "

" मैंने अपने अन्तिम शत्रुको तीन महीने हुए, जानसे मार डाला ।"

इस समय कितने ईसाई हैं जो अपने ईसाई बंधुओंका विनाश करनेफे लिए सबद हैं ? योरपर्मे कीन लोग युद्धका विरोध कर रहे हैं ? क्या मजहबी खोग ? नहीं, वे ही लोग जो शांतिके मजहबमें विस्वास नहीं करते हैं।

### धर्मके युद्ध

इस धर्मका पृथ्वीकी जातियोंपर क्या प्रभाव पड़ा है ? यह जातियाँ किस बातके लिए लड़ती रही हैं ! योरपकी तीस-साला लड़ाई किस बातके लिए हुई है ! हॉलैंडका युद्ध किस लिए हुआ ! इंग्लैंण्डने स्कॉटलैण्डका क्यों सत्या-नाध किया ! आप इन सब झगड़ोंके मूलमें कोई न कोई धार्मिक प्रकन देखेंगे । इंसाई पादरी जिस तरह ईसाके धर्मका उपदेश देते हैं वही युद्ध, रक्तपात, घृणा और सारी अनुदारताका कारण है । और क्यों ! क्योंकि उनका कहना है कि मुक्ति विश्वासपर निर्मर करती है । वे यह नहीं कहते कि यदि तुम सद्य्यवहार करो, तो तुम वहाँ पहुँच सकोगे । वे यह नहीं कहते कि यदि तुम अपना कर्जा अदा कर दो, यदि तुम अपनी स्त्री और अपने देशके प्रति अपना कर्तन्य करो, तो तुम वहाँ पहुँच सकोगे । इस सबसे तुम्हारा कुछ मला न होगा । तुम्हें एक खास चीजमें विश्वास करना होगा । चाहे तुम कितने ही खराब हो, तुम तुरन्त क्षमा कर दिये जा सकते हो—और चाहे तुम कितने ही अच्छे हो यदि तुम उस बातमें विश्वास नहीं करते जिसे तुम समझ नहीं सकते तो तुम्हें रसातल जाना ही होगा ।

आज दिन उसकी क्या शिक्षा है ! लगभग हर हत्यारा स्वर्ग जाता है । फाँसी और परमात्मामें केवल एक ही कदमका अंतर है । आज ईसाई धर्मकी यही शिक्षा है ।

मैं समझता हूँ कि एक कानून बनना चाहिए; जिसके अनुसार किसी इत्यारेकेको थोड़ी मी घार्मिक सांत्वना देना निषिद्ध हो।

सचाई यह है कि ईसाइयतने मित्र नहीं बनाये; शत्रु ही बनाये हैं। यह शांतिका धर्म नहीं है, जैसा प्रचार किया जाता है। यह युद्धका धर्म है। जिस आदमीको ईश्वर रसातल मेजनेवाला है उसकी इत्या करनेमें किसी मी ईसाईको संकोच क्यों हो? एक ईशाई किसी भी नास्तिकपर दथा क्यों करे जब कि वह जानता है कि ईश्वर मी उसपर दथा नहीं करेगा? यह सब होनेपर भी इस सतमें कहा जाता है कि इस अन्तमें सारी पृथ्वीपर ईसाके साम्राज्यके स्थापित होनेमें विश्वास करते हैं! अप लोग क्या कर रहे हैं ! क्या आप लोग अपनी आजकी गतिविधिकों बहुत महत्त्व देते हैं ! प्रतिवर्ष कितने आदमी पैदा होते होंगे ! लगभग ५ करोड़ । वर्षमं तुम कितने आदमियोंको ईसाई बनाते होंगे ! हायद ५ या ६ हजार । मैं समझता हूँ कि मैंने अंदाजा कुछ अधिक लगाया है । क्या कहर ईसाइयत वृद्धिपर है ! नहीं । दस वर्ष पहले कहर ईसाइयतमें जितने नास्तिक थे, उनकी संख्या अब सीगुनी बढ़ गई है । एक चीनीको ईसाई बनाये कितना समय हो गया ! यह अच्छा धर्म है कि ईसाई पादरियोंको तो बाइयलों और ट्रेक्टोंके साथ चीन भेजता है लेकिन यदि कोई चीनी यहाँ आता है तो उसकी दुर्गति की जाती है । किसी समझदार भारतीयको ईसाई बनाय तुम्हें कितना समय हो गया ! मैं समझता हूँ कि जबसे पहले ईसाई पादरियों ना मिरी उस भूमिपर पैर रखा, तबसे एक भी बुद्धिमान हिन्दू ईसाई नहीं बना। मेरी समझमें आज तक एक भी बुद्धिमान चीनी ईसाई नहीं बना। इनकी अपनी रिपोटोंके अतिरिक्त और कहीं हमें उनका कुछ पता नहीं चलता । वे मरणोन्मुख गरीब चूढी औग्तोंने पैसा ठग लेते हैं, यह दिखलाने या बतलहानेके लिए कि एक सामान्य चीनी बाइबलके लिए कितना उत्मुक है!

अभी इस शातिकं साम्राज्यकी स्थापनामें कितनी देर है ? शांति और सद्व्यवहारकी स्थापनामें किसीको विरोध नहीं। हर भला आदमी उस दिनकी प्रतीक्षामें हैं, जब युद्ध बंद हो जायगा। हम सब उस दिनकी प्रतीक्षामें हैं जब आदमी अपनेपर कायू पा लेगा, जब उसके राग हेच उसकी बुद्धिके अधीन हो जायेगे। लेकिन वह दिन आदमीकी 'संपूर्ण मुक्ति ' और 'अनन्त प्रतिकार' के सिडान्तके प्रचारसे समीप आनेवाला नहीं। विश्वासद्वारा मुक्तिका प्रचार करनेसे वह सूर्य शीव उदय होनेवाला नहीं है। उस उषापर चमकनेवाला सितारा विज्ञान है, मिथ्या विश्वास नहीं—तर्क है, धर्म नहीं।

#### क्या मुद्दें फिर जी उठेंगे ?

क्या कोई मी विचारशील आदमी मुर्दों के पुनर्जीवित होने के सिद्धान्तमें विक्षास कर सकता है ? एक आदमी है जिसका वजन है दो सी पाउण्ड। वह बीमार पड़ता है और एक सी वीस पाउण्डका होकर मरता है।

पुनर्जीबनके दिन उसका वजन कितना होगा ? एक आदमलोर आदमी दूसरे आदमीको खा छेता है। इम जानते हैं कि जिन कणोंको इम खाते हैं वे हमारे शरीरका अंश बन जाते हैं। यदि आदमलोर आदमीने उस पादरीको खा छिया है और उसके शरीरके कणोंको अपने शरी-रका हिस्सा बना छिया है और तब वह मर गया है, तो पुनर्जीवनके प्रात:काछ वे कण किसके शरीरके माने जायेंगे ! क्या वह मिशनरी कुर्क किये हुए मालको वापिस छेने जैसी कोई कारवाई कर सकता है ! यदि ' हाँ ' तो वह आदमखोर आदमी उसके छिए क्या करेगा !

कहाँतक तर्कका संबंध है यह सिद्ध हो जुका है कि प्रकृतिमें न कुछ उत्पक्ष होता है और न नष्ट। यह बार बार सिद्ध किया जा जुका है कि हमारे शरीरमें जो लाखों कण हैं वह दूसरी चौजोंमें रह जुके हैं, वह घासों और जंगलोंके हिस्से रहे हैं; वह फूलोंमें खिळे हैं और नाना प्रकारकी धानुओंमें रहे हैं। दूसरे शब्दोंमें हममें ऐसे कण हैं जो दूसरे लाखों पाणियोंमें रहे हैं और जब हम मरते हैं तो ये कण पृथ्वीमें जा मिलते हैं। तब घास और वृक्षोंके रूपमें प्रकट होते हैं और तब फिर पशुओंद्वारा खाये जाते हैं। यह सब होनेपर भी प्रोफेसरों तथा कालिजोंके सभापतियोंसे बनी हुई मजहबी कोंसिलके लोग उन्नीसवीं शताब्दीमें गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि वे मुदौंके फिर जी उठनेकी बातमें अक्षरशः विश्वास करते हैं। ऐसी बातें आदमीके मविष्यके संबंधमें निराश करनेके लिए पर्यास हैं। ऐसा लगने लगता है कि कहीं बेहूदगी अमर तो नहीं है। ये प्रोफेसर ज्ञानमें कम नहीं है। उनमेंसे एक भी ऐसा अनपढ़ नहीं है कि यह सब न समझता हो।

#### अस्तिम निर्णयका दिन

" इम अन्तिम निर्णायक दिनमें विश्वास करते हैं जिसका परिणाम अनन्त जीवन और अनन्त जीवन होगा।"

अन्तिम निर्णयके दिन इम सब वहाँ होंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, नीलों और दांखों जितने भी मरें हैं वे सब वहाँ होंगे। किताबें खोल-खोलकर हरेकको बारी बारी बुलाया जायगा। मेड़ें और बकारियाँ पृथक् पृथक् कर दी जावेंगी, जब कि विश्वासी छोग अमिमानपूर्वक दाहिनी ओर चलेंगे। जो त्राण पायेंगे, वे बिना एक भी ऑस्क्रे, उन सब लोगोंसे जो उन्हें प्यार करते रहे हैं और जिन्हें वे प्यार करते रहे हैं, छुट्टी ले लेंगे। लगभग सारी मानव जाति अनन्त दंडकी अधिकारिणी होगी और थोड़ेसे भाग्यशाली अनन्त जीवनके। यह है वह आशाका संदेश जो जीवनके अंधकारको दूर करता है!

जब पादरी पुरोहित इस प्रकार पकड़में आ जाते हैं तो वे शब्दोंके दूसरे दूसरे अर्थ करना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं कि संसार सात विनोमें नहीं, किन्तु सात युगोमे बना।

अपने इस मतमें वे कहते हैं कि भगवान्का दिन पित्र होता है—हर सातवाँ दिन। थोड़ी देरके लिए मान लो कि तुम उत्तर प्रुवके पास रहते हो, जहाँ तीन महीनेका दिन होता है, तो तुम किस दिनको पिव्र दिन मानोगे ! यदि तुम उत्तर प्रुवतक जा पहुँचो, तो तुम रिव्यारसे एकदम अपना पीछा छुड़ा सकते हो। तुम पृथ्वीके चक्कर काटनेकी गितिसे भी शीव्रतर दूसरी ओर पहुँच जा सकते हो। यदि हम किसी ऐसी चीजका आविष्कार कर लें जो एक घण्टेम एक हजार मील तय कर सके तो हम पृथ्वीके चारों ओर रिव्यारको कहीं मी टिकने न दें। क्या किसी समय-विभागके पिव्र होनेसे बढ़कर भी कोई बेहूदा बात हो सकती है ! इस प्रकार तो तुम शून्यको भी सदाचारी कह सकते हो। अब हमें कहा जाता है कि बाइवल कोई वैशानिक पुस्तक तो है नहीं और यूँ भी हम ईञ्बरहारा चार हजार वर्ष पूर्व कही गईं बातोंपर निर्मर नहीं रह सकते, और फिर ईस्वर कोई हमारी तरह तो है नहीं; इसलिये हमे उसकी बार्ते बिना समझे तथा बिना प्रमाणके ही मान लेनी चाहिये।

लोग पूछते हैं, यदि इससे बाइबल छीन ली गई, तो इस क्या करेंगे ? इसारा काम उस इलहामके बगैर कैसे चलेगा जिसे कोई नहीं समझता ! यदि इसारे पास झगड़नेके लिये बाइबल नहीं रहेगी, तो इस क्या करेंगे ! इसारा काम विना नरकके कैसे चलगा ! इस अपने शतुओंका क्या करेंगे ! हम उन लोगोंका क्या करेंगे, जिनसे हमारा प्रेम तो है किन्द्र जिन्हें हम पसन्द नहीं करते ?

#### बिना बाइबळके सभ्यता नहीं

वे कहते हैं, यदि बाइबल न होती तो कहीं कोई सम्यता न होती । यहूदियों के पास बाइबल न थी। अधिक बड़ा और अधिक शानदार शासन किनका था ! हम ईमानदार बनें। इन दोनों जातियों मेंसे, किस जातिने महत्तम किवयों, महत्तम सैनिकों, महत्तम व्याख्या-ताओं, महत्तम नीतिशों और महत्तम शिल्योंको जन्म दिया ! रोमके पास बाइबल न थी। ईश्वरको रोमन साम्राज्यकी कोई चिन्ता न थी। उसने उन लोगोंको यूँ ही अपने आप स्वयं ऊपर उठने दिया। ईश्वरको हर समय बहुदी लोगोंकी ही चिन्ता थी। यह सब होने, पर भी रोमवालोंने संसारको जीत लिया। उन्होंने ईश्वरके ' चुने हुए लोगों ' को भी नहीं छोड़ा। जिन लोगोंके पास बाइबल नहीं थी, उन्होंने बाइबलवालोंको हरा दिया। बाइबलवाले यहूदी लोगोंका क्या हुआ ! उनके पूजायह उजाड़ दिये गये, और उनका नगर ले लिया गया। जब तक यहूदियोंको उनके ईश्वरने नहीं छोड़ दिया तब तक वे वैभवशाली नहीं बनें। तुर्कीलोग अपनी विजयोंका श्रेय कुरानको देते हैं। कुरानने उन्हें बाइबलके बिश्वासियोंपर विजय दिलाई। हर जातिके पादरी पुरोहितोंने अपनी जातिके वैभवका श्रेय अपने धर्मको ही दिया है।

यह कहना कि जिसने रोगियोंका रोग दूर किया, लँगड़ोको चलने योग्य बनाया, अंधोंको आँखें दी, मुदोंको जिन्दा किया, भूत-प्रेतोंको मार मगाया, हवाओं और लहरोंपर अधिकार किया, भूत्यमेंसे भोजन पैदा किया और प्रकृतिकी सभी शक्तियोंको अपने अधीन बनाया, ऐसा आदमी ऐसे लोगोंके हारा, स्लीपर चढ़ा दिया गया जो उसकी इन अतिमानवीय शक्तियोंसे परी-वित थे, एकदम बेसिर-पैरकी बात है। यदि उसे सार्वजनिक तौरपर फाँसी मिली, तो ईसाके ये करिस्में निजी तौरपर हुए होंगे। यदि ये करिस्में सार्वजनिक तौरपर हुए होते तो ईसाको फाँसी दी ही न जाती। इन करिस्मोंको छोड़ दो और ईसाका अतिमानवीय चरित्र नष्ट हो जाता है। वह वही रह जाता

है, जो कुछ वास्तवमें था—एक आदमी । इन आश्चर्यकर बातोंको छोड़ दो, तो ईसाकी सभी शिक्षायें बुद्धिके परेकी वस्तु नहीं रह जातीं । उस समय उनका मूल उतना ही रह जाता है जितना कि उनमें तर्क है, जितना कि उनमें सत्य है।

तब मानवताके दूसरे उपदेशकों मेंसे ईसा अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन तर्कसंगत और प्रशंसनीय हो जाता है। हम एक आदमीको देखते हैं जिसे अत्याचारसे घृणा थी, जो मिथ्या विद्यास और ढोंगकी निदा करता था, जिसने अपने समयके निर्देय मजहबी सांप्रदायिकों पर आक्रमण किया, जिसने ईषांछ पादिरयोंको अपना विरोधी बनाया और जिसने अपने सत्यके प्रति ईमानदार बने रहनेके लिए सच्चे वीरकी तरह मृत्युको गले लगाया।

#### विश्वासकी आवश्यकता

क्या विश्वास गवाहीपर निर्भर करता है ? मैं समझता हूँ कि कुछ हाल-तोंमें यह किसी मात्रा तक अवस्य निर्भर करता है। अन्यया यह कैसे होता है कि सारा न्यायमण्डल तमाम गवाही मुनता है, दोनों पक्षकी बातें मुनता है, न्यायाधीशका दोपारोपण मुनता है, कानूनी-पक्ष सुनता है और तब मी वे शपथपूर्वक अपना अपना मत देते हैं -- छः वादीके पक्षमें और छः प्रतिवादीके पक्षमें । सभी आदमियोंगर गवाहीका समान प्रभाव नहीं पड़ता । क्यों ? इमारे दिमाग एकसे नहीं हैं, हमारी समझ समान नहीं है, हमारा अनुभव समान नहीं है। यह सब होनेपर भी मझे मेरे विश्वासोंके लिये दोषी ठहराया जाता है। मुझे पवित्र ईश्वर, पवित्र ईसा मसीह और पवित्र आत्माके एक ही साथ एक होने और तीन भी होनेमें विश्वास करना चाहिये। एक बार एकको तीन मान लिया जाय. तो एकका तीन गुणा भी एक ही होगा। . यदि मैं इस गणितके गोरखधन्वेको स्वीकार न कर सर्कें, तो मुझे अनन्त काल तक रसातलमें रहना होगा ! ईसाइयतका यही सबसे अधिक विधेला अंश है कि मुक्ति विश्वासपर निर्भर करती है। यही सबसे अधिक अभिशत हिस्सा है और यदि ईसाइयतके इस इंस्सेको तिलाञ्जलि नहीं दी जाती, तो मिच्या-विश्वासके अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह जाता।

आदमी अपने विश्वासको अपने काबूमें भी नहीं रख सकता। यदि सुके

कीई खास प्रमाण मिलता है तो मैं किसी खास बातमें विश्वास कर सकता हूँ । यदि मुझे वह प्रमाण नहीं मिलता, तो यह सम्भव है कि मैं उस बातपर कभी विश्वास न करूँ । यदि वह बात मेरे दिमागके अनुकृत हो तो मैं उसमें विश्वास कर सकता हूँ, यदि अनुकृत न हो तो मैं अविश्वास कर सकता हूँ । और मैं आखिर किस चीज़के सहारे चलूँ ? प्रकृतिसे मुझे इतना ही प्रकाश तो मिला है । और यदि कोई ईश्वर है तो उसने भी मुझे जीवन नामक अन्धकार और रात्रिमें अपना रास्ता टटोलनेके लिये यही एक वस्तु दी है ! मैं इस सम्मन्थमें किसी मुनी-सुनाई बातपर विश्वास नहीं करता । मुझे किसी दूसरे आदमीके कथनको अन्धे होकर स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं और न किसी पुस्तकके सामने घुटने टेकनेकी जरूरत है । मैं अपने दिमागके मन्दिरमें ईश्वर रसे परामर्श करता हूँ अर्थात् अपने तर्कसे । 'देव वाणी ' मेरे कानमें कुछ कहती है । मै उस 'देव-वाणी ' की आशा मानता हूँ । मुझे किसकी आशा मानती चाहिये ? क्या मैं किसी दूसरे आदमीके कथनपर विश्वास करूँ, उसके विचारोंपर नहीं ? किन्तु जो वह कहता है कि किसी ईश्वरने उसे कहा है ?

यदि मैं किसी ईश्वरको देखूँ तो मैं उसे पहचान न सकूँगा। मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूँ कि मेरा दिमाग मेरे बावजूद सोचता है, इस लिये मुझे मेरे बिचारों के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं अपने इदयकी धड़कनपर काबू नहीं पा सकता। अपनी नसोंमें बहनेवाली रक्तकी धाराको में रोक नहीं सकता। और तब भी मुझे मेरे विश्वासों के लिये दोषी ठहराया जाता है! तो ईश्वर मुझे प्रमाण क्यों नहीं देता ? लोग कहते हैं कि उसने प्रमाण दिया है। कहाँ ? एक इल्हामी पुस्तकमें। किन्तु में उनकी तरह इसका अर्थ नहीं करता। क्या मुझे अपनी समझका तिरस्कार करना चाहिये ! उनका कहना है—"यदि तुम अपनी बुद्धिकी बातको अस्वीकार नहीं करते तो तुम्हें मरते समय इसके लिये दुखी होना होगा।" क्या मुझे इस बातके लिये दुखी होना होगा कि मैंने अपने आपको खठमूठ ईसाई नहीं कहा ! क्या मेरा ईमानदार होना मेरी मृत्युकी

घड़ियोंको कण्टकाकीर्ण बनायेगा १ क्या ईश्वर मुझे ईमानदारीके अपराधके लिये अवस्य दण्डित करेगा १

वे कहते हैं कि ईश्वर मुझे कहता है कि 'अपने शत्रुआंको क्षमा कर दो।' में कहता हूँ, कि मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, किन्तु वह कहता है:—'मैं तो अपने शत्रुआंको रसातल में कुँगा।' ईश्वर के लिये परस्परिवरोधी आचरण होमा नहीं देता। यदि वह चाहता है कि मैं अपने शत्रुआंको क्षमा करं, तो उसे अपने शत्रुआंको क्षमा करना चाहिये। मुझसे अपने ऐसे शत्रुआंको क्षमा कर देनेकी आशा की जाती है जो मुझे हानि पहुँचा सकते हैं, पर मैं ईश्वर से केवल ऐसे शत्रुआंको क्षमा करनेको कहता हूँ जो उसे किसी तरहकी हानि नहीं पहुँचा सकते। उसे कमसे कम उतना उदार तो होना ही चाहिये, जितना उदार वह मुझे देखना चाहता है। और मैं किसी ईश्वर से तब तक क्षमां-याचना करनेके लिये तैयार नहीं हूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी न करूँ, जब तक मैं अपने शत्रुओंको क्षमा करनेकी तैयारी कर विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिय। मैं 'विश्वास करता, हूँ मि हम इसी अपहार श्रीर अप्ता और अत्याचारका मूल कारण है।

में मानवताके धर्ममें विश्वास करता हूँ। ईश्वरसे प्रेम कर्रीसे कहीं अच्छा है कि आदमी अपने मानव वन्धुओंसे प्रेम करे। हम अपने मानव-वन्धुओंकी सहायता कर सकते हैं। हम ईश्वरकी कुछ सहायता नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते उसका ह्या बहाना करते रहनेकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि जो कुछ हम कर सकते हैं करें।

सदाचारका कोई रंग नहीं है और न दया, न्याय तथा प्रेमका कोई आकार-विशेष।

अनन्त दण्ड अव मैं इस मतके अन्तिम सिद्धान्तको लेता हैं अनितै दण्डिके द्धान्तको । मेरा निश्चय है कि मैं कभी कोई ऐसा व्याख्यके न दूँगा, जिस्सी अनन्त दण्डके सिद्धान्तका खण्डन न करूँ । उक्त भतका विश्वानित क्या है कि इसके लिये अफरीकाके जंगलोंमें रहनेवाले जिंचतम असर्वे प्राणी मी अपमान अनुमव करेगा। जो आदमी इस उन्नीसवी शतीमें भी अनन्त दण्ड अथवा अनन्त पीड़ाके सिद्धान्तका प्रचार करता है, उसका जीवन ही क्यां है। जरा उस सिद्धान्तका विचार करो ! अनन्तकाठीन दण्ड !

इस संसारमें इम कभी पूर्ण रूपसे क्षान्य नहीं कहला सकते, जब तक पृथ्वीपर 'फॉसी' के तख्तोंकी छाया विद्यमान है। इम तब तक कभी सम्पूर्ण सम्य नहीं हो सकते जब तक पृथ्वीपर ऐसे जेल-खाने हैं, जिनकी चार-दीवारीके भीतर आदमी कृद है। जब तक इम सभी अपराधोंसे मुक्त नहीं हो जाते, इम सम्य कहला ही नहीं सकते। यह सब होने पर भी इस ईसाई मतके अनुसार ईश्वरका एक अनन्त जेलखाना होना चाहिये और स्वयं उसे उसका जेलर। उसे अपने कैदियोंको निरन्तर जेलमें रखना होगा। क्या उनका मुधार करनेके लिये है नहीं। निरुद्देश्य दण्ड देनेके उद्देश्यसे। और यह दण्ड क्यों है क्योंकि जिस समय वे इस पृथ्वीपर थे, बेचारे किसी चीज़में विश्वास न कर सके थे। जिनका जन्म अज्ञानमें हुआ, जो दरिद्रतामें पले, जो लोभ-लालचके फंदोंमें जकड़े थे, जिन्हें 'अम' और 'अभाव' ने कुरूप बना दिया या—ऐसे लोगोंको अनन्त युगों तक जिम्मेदार ठहराया गया। कोई आदमी इससे मयानक कल्पना नहीं कर सकता। कोई आदमी इससे बदकर बेहूदा बात नहीं सोच सकता। इस सिद्धान्तकी उत्पत्ति अज्ञान-रूपी भूमि और भय-रूपी वर्षोमेंसे हुई।

#### जो रसातलमें मेजे गये

हमें कहा जाता है कि ईश्वर संसारको इतना प्यार करता है कि वह लगभग हर किसीको रसातलमें भेजेगा। यदि यह कहर धर्म सच्चा हो, तो संसा-रमें जो महानतम् और श्रेष्ठतम् महापुरुष हुए हैं वे आज ईश्वरके हाथों कष्ट पा रहे होंगे। धर्म-वालोंको इसकी कुछ चिन्ता नहीं। वे सदाकी तरहसे मौज-मेला मनानेमें मस्त हैं। यदि यह शिद्धान्त सत्य हो, तो बैजामिन फेंकलिन, जो दुनियाके श्रेष्ठ और बुद्धिमान् आदिमयोंमेंसे एक था, जिसने हमें एक स्वतन्त्र सरकार देनेके लिये इतना कुछ किया, इस समय ईश्वरके अत्याचारोंसे पीड़ित होगा। यदि धर्मीपदेशक लोग ईमानदार हो तो उन्हें अपने श्रोताओंसे कहना चाहिये, देलो, वैजामिन फैंकलिन नरकमें है, कोई उसका अनुकरण करनेका साइस न करे। सभी पादरी-पुरोहितोंमें यह बात कहनेका साइस होना चाहिये। जो बात मनमें हो, वही बोलो। या तो अपने मतका साथ दो, या उसे बदल दो। मैं आपके मनपर इस बातको अंकित करना चाहता हूँ, क्यों कि मैं इस दुनियामेंसे नरककी आग बुझा देना चाहता हूँ।

में चाहता हूँ कि आप यह बात जान लें कि इस मतके अनुसार जिन लोगोंने इस महान् शानदार सरकारकी स्थापना को, वे समी आज नरकमें हैं। जो आदमी कान्ति-युद्धमें लड़े और जिन्होंने ब्रिटेन के हाथोंसे यह प्रायदीप छीना, व सब ईश्वरकी अनन्त कोधामिके शिकार हैं। धर्मीपदेशकोंमें इस बातके कहनेका साहस होना चाहिये। यह-युद्धमें देशकी सेवा करनेवाले हजारों वीर, जेलोंमें भृखों मरनेवाले सैंकड़ों वीर—समी ईश्वरके जेल-खानोंमें हैं। यदि इस मतका उक्त सिद्धान्त सत्य है तो महान्तम वीर, महान्तम किव, महान्तम वैशानिक और वे सभी लोग जिन्होंने इस संसारको सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया, रसातल गये हैं।

हमबोल्ट, जिसने प्रकाश दिया, जिसने मानवताके दिमागी धनमें वृद्धि की; गेटे, शिलर और लेसिंग, जिन्होंने एक प्रकारसे जर्भन-भाषाको जन्म ही दिया, सब ही रसातल गये। लापलेस, जिसने आकाशको एक खुली पुस्तककी तरह पढ़ा, वह भी नरकमें है। मानव-प्रेमका किव राबर्ट-वर्न भी वहीं है। डिकंसने करणाका पाठ पढ़ाया। ईश्वर उससे भी बदला ले रहा है। हमारे अपने राल्फ बाल्डो एमर्सनको सुननेके ईसाई पादरियोको हजारों अवसर मिले थे; तो भी उसने किसीकी दयाके भरोसे 'मुक्ति' के सिद्धान्तको नहीं अपनाया। उसने अपने मानव-बंधुओंको अपने श्रष्ठतम ऊँचेसे ऊँचे विचार दिये। यह सब होने पर भी वह आज दिन नरकमें है।

लॉग-फैलो, जिसने इजारों घरोंको स्वच्छ बनाया, जो अपने मानव बन्धु-अति प्यार करता या, जिसने गुलामोंकी स्वतन्त्रताके लिये भरसक प्रयत्न किया, जिसने आदमीकी प्रसन्नतामें दृद्धि करनेकी भरसक कोश्चिय की, वह मी नरकमें है। आदमीके अधिकारका (Rights of man) लेखक यामस-पेन, जिसने पृथ्वीके दोनों गोलाघोंमें मानव-जातिकी स्वतन्त्रताके लिये अपने आपको खपा दिया, जो प्रजातन्त्रके संस्थापकोंमेंसे एक था, वह भी आज नरकर्मे है। 'पोजिटिव-फिलासफी' का लेखक आगस्ट कामटे, जो अपने मानव-बन्धुओं को इतना अधिक प्यार करता था कि उसने 'मान-यता' को ही 'ईश्वर' के दर्जेंपर पहुँचा दिया, जिसने अश्र-मुख हो अपने महान् काव्यकी रचना की; यह भी आज नरकर्में है।

वाल्टेअर, जिसने फ्रांससे यातनाका मूलोन्छेद किया; जिसने किसी भी दूसरे जीवित अथवा मृत आदमीकी अपेक्षा मानव-स्वतन्त्रताके लिये अधिक कार्य किया; जो मिथ्या विश्वासींकी इत्या करनेवाला था—वह भी शेष सब लोगोंके साथ नरकमें है।

ज्यूरदनो ब्रूनो—लम्बी अन्धकारपूर्ण रात्रिके बाद सुबहका प्रथम सितारा; बैलिडिक्ट स्पिनोज़ा—सृष्टि और ईश्वरको एक ही माननेवाला, दार्शनिक, पित्र और उदाराशय; डिडेरोट, —िवश्वकोपिनमीता, जिसने तमाम शानको एक छोटी-सी गागरमें केंद्र करनेका प्रयत्न किया ताकि वह एक किसान और एक राजकुमारको ज्ञानके एक ही दिमागी-स्तरपर खड़ा कर दे, जो समस्त पृथ्वीपर शानका बीजारोपण करना चाहता था; जो मानवताके लिये काम करना चाहता था—वह भी नरकमें ही है।

स्काटलेण्डका दर्श्वानिक डेविड धूम, भी वहीं है। संगीताचार्य्य बीयोविन भी वहीं है। मुर-तालका शेक्सपीयर वेगनर भी वहीं हैं। उन सबके कारण आज नरकमें स्वर्गकी अपेक्षा कहीं अच्छी संगीत-लहरियोंका साम्राज्य है।

हैं। है भी, जिसकी आत्मा कोयलकी माँति आकाशगामिनी थी, वहीं है। शैक्सपीयर जिसने मानवताको उठानेके लिय सभी जीवित अथवा मृत पादरी-पुरोहितोंकी अपेक्षा अधिक कार्य किया, जो मानव-जातिके महान्तम व्यक्तियोमें था,—वह भी वहीं है।

लेकिन, जिन्होंने जेलोंकी स्थापना की; जिन्होंने बेडियाँ बनाई, जिन्होंने यंत्रणाके आयुषोंका आविष्कार किया; जिन्होंने आदिमयोंके चमड़ेको चीर-फाड़ डाला, जला डाला; जिन्होंने बच्चोंको चुराया, जिन्होंने पति-परिनयोंको बेचा; जिन्होंने हजारों वर्ष तक चिताकी आगको प्रज्वलित रखा--वे सब स्वर्धमें हैं। मैं उस स्वर्गकी मंगल-कामना करता हूँ। कुछ ही समय पूर्व, पृथ्वीके शासक परमात्माने प्रातःकालके ताराओंकी छायामें 'ओहियो ' में बाद ला दी। एक घर नीचे आ रहा था। उसकी छतपर एक मानव दिखाई दिया—एक स्त्री—एक माता। लोगोंने उसे बचाना चाहा। वह बोली—'' नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। इस घरमें मेरे तीन मृत बच्चे हैं। में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती।'' क्या असीम प्रेम है! निराशा और मृत्युसे भी कहीं अधिक गहरा। यह सब होनेपर भी ईसाई मत कहता है कि यदि वह स्त्री, यदि वह माँ, कहीं उनके मतमें विश्वास करनेवाली न हुई, तो ईश्वर उसकी आत्माको अनन्त नरककी आगमें झोंक देगा।

इस ईसाई-धर्मके विरुद्ध मेरी सबसे यड़ी आपत्ति इसका अनन्त-यातनाक! सिद्धान्त है। मैं इसकी असीम हृदयहीनताके कारण इसे अस्वीकार करता हूँ। गत युद्धमें अनेक ईसाई, जो यह मानते थे कि यदि वे मारे जायेंगे तो स्वगं जायेंगे, कुछ दूसरे छोगोंको रुपया देकर अपनी बजाय लड़नेके लिये मेजते थे। वेचारोंको यदि घरपर रहना मिले, तो वे नरकमें जानेको तैयार थे। आप देखते हैं कि वे अपनी मान्यताओं में ईमानदार नहीं हैं। वे यह कल्पना नहीं कर सकते कि वे कितनी भयानक झूठका प्रतिपादन करते हैं। आज रात में आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि किसी ऐसे गिजेंके निर्माणके लिये, जिसमें इस झूठका प्रचार होता है, एक डालर न दें, किसी पादरीको जिसके मुँहमें यह झूठ भरा हो, धर्मप्रचारार्थ विदेश भेजनेके लिए एक कौड़ी न दें।

### दूसरी आपत्ति

कट्टर धर्मके विरुद्ध मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह मानवीय-प्रेमको नष्ट करता है। इसका कहना है कि परलोकमें स्वर्ग बनानेके लिए इस संसारसे प्रेम करना आवश्यक नहीं।

श्री नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं,—मानवी हृदयका कोई स्तेह-संबंध नहीं—जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम देवताओं में रहोगे । मैं नहीं जानता कि मुझे देवता अच्छे छगेंगे या नहीं । मैं यह भी नहीं जानता कि मैं किसी ऐसे स्वर्गमें जानेकी अपेक्षा जो मुझसे प्रेम करते रहे हैं और जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके साथ रहना अधिक पसंद करूँगा। मैं अपने प्रेम- भाजनोंको छोड़कर किसी स्वर्गकी कल्पना नहीं कर सकता। अपने पिताको छोड़ो, अपनी भाताको छोड़ो, अपनी स्विको छोड़ो, अपने बच्चोको छोड़ो, इर चीज़को छोड़ो, और ईसामसीहके पीछे चलो । मैं नहीं चलूँगा। मैं अपने द्वर्यकी श्रेष्ठतम् भावनाओंको किसी स्वार्थपूर्ण भयकी वेदीपर बल्लि न होने हूँगा।

मानवीय प्रमको समाप्त कर दो, तो रोष क्या रहता है ? परलोकों ही क्या रहेगा, और यहीं क्या बचेगा ? क्या मानवीय प्रेमके बजाय संगीतकी कल्पना की जा सकती है ? कलाकी की जा सकती है ? आनन्दकी की जा मर्ता है ? मानवीय प्रेम ही हर घरका निर्माता है । मानवीय प्रेम ही समस्त सीन्ध्र्यका रचियता है । प्रेम ही प्रत्येक चित्रको चित्रित करता है और करता है प्रत्येक मूर्तिका निर्माण । प्रेम ही हर चूत्हेको प्रज्वलित रखता है । मानवीय प्रेमक विना स्वर्ग क्या होगा ? यह सब होनेपर भी हमें ऐसे ही स्वर्गका लालच दिया जाता है, जहाँ न की हो, न माँ हो और न बच्चे हों । और तुम्हें आशा है कि किसी देवताकी संगति प्रमन्न रखेगी । ऐसा धर्म निंदनीय है । ईसाइयत मानवीय प्रेमको शून्य समझती है, तो भी—

जीवनके काले बादलोंगर प्रेम ही एकमात्र इन्द्रधनुष्य है। यही प्रातः सायं चमकनेवाला सितारा है। यह बच्चेक झूलनेपर चमकता है और शब्दविहीन समाधिपर भी अपना तेज फैला देता है। यह कलाकी जननी है। यह किंव, देशभक्त और दार्शनिकको प्रेरणा देता है। यह प्रत्येक इत्यका प्रकाश है। इसीने सबसे पहले अमरत्वका स्वप्न देखा। इसने संसारको स्वर-तालसे भर दिया, क्योंकि प्रेमकी भाषांका ही दूसगा नाम संगीत है। प्रेम ही वह जादूगर है जो निकम्मी चीज़ोंको आनन्द प्रदान करता है। यह उस अद्भुत पुष्प—हृदय—की सुगंध है, जिसके बिना हमाग दर्जा पशुओंसे भी गया-बीता हो जाता है, किंन्तु जिसके होनेसे पृथ्वी स्वर्ग वन जाती है और इम सब देवता।

यह स्वर्ग क्या शानदार संसार होगा ! उस संसारमें कही कोई सुधार नहीं, बोड़ा-सा भी नहीं ।

जब तुम वहाँ पहुँचो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वह जिसने तुम्हारी आत्माको पैदा किया है, आत्माके लिए उतना कुछ भी नहीं कर सकता जितना कि एक सामान्य ईसाई पादरी। आत्मा स्वर्ग जाती है। जहाँ सत्संगति ही सत्संगति है, कोई बुरा उदाहरण नहीं। ईश्वर, उसका पुत्र और पवित्र आत्मा, सभी वहाँ हैं, फिर भी वह उस गरीव अभागेको रसातल मेजनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते।

में जो कहता हूँ वह इतना ही है —न कोई ऐसा संसार है और न हो ही सकता है जहाँ हर आदमीको सुकर्म करनेका अनन्त अवसर न हो।

ईसाई धर्मके प्रति मेरी यही आपत्ति है। यदि इस पृथ्वीका प्रेम स्वर्गका प्रेम नहीं है, जिन्हें इम यहां प्यार करते हैं, वे यदि इमसे वहाँ पृथक् कर दिये जायंगे, तो मैं अनन्त निद्रा चाइता हूँ। मुझे अकेला ग्इने दो। यदि कब्र फटनेके समय मुझे उन चेहरोंका दर्शन नहीं होगा जो मेरे जीवनको प्रकाशित करते रहे हैं, तो मुझे सोने दो। इस अनन्त दण्डके सिद्धान्तके मचा होनेमे में यह कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ कि हमारी सम्यताका यह भवन टूट-फूटकर गिर जाय और धूल बनकर अहरयमें विलीन हो जाय।

में समझता हूँ कि ईश्वरमें प्रेम करने की अपेक्षा अपने बच्चोंमें प्रेम करन हजार दर्जे अच्छा है, क्यों कि तुम उनकी कुछ सहायता कर सकते हो। में समझता हूँ कि ईश्वरका काम तुम्हारो मददके बिना चल सकता है। यह निश्चित है कि हम किसी ऐसंकी कुछ मदद नहीं कर सकते, जिसका न शरीर है, न अंग है और न उनमें किसी तरहकी उत्तेजना है।

#### में क्या मानता हूँ ?

में परिवारके धर्ममें विश्वास करता हूँ। जिस परिवारमे सदाचारके साथ प्रेम है, वह संसारका सुन्दरतम फूल है। और में कहता हूँ कि परमात्मा किसी ऐसे आदमीको जिसने इस लोकमें किसी परिवारको सुखी बनाया हो, दूसरे लोकमें रसातल नहीं मेज सकता। ईश्वर किसी दयाल हृदयके साथ निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता। ईश्वर किसी ऐसे आदमीको आगमें नहीं सुलसा सकता। जिसने यहाँ किसी नंगेको वस्त्र पहनायें हों। ईश्वर किसी ऐसे आदमीको, जिसने अपने मानव-बन्धुओंकी दशा सुधारनेके लिये कुछ किया हो, अनन्त यातना नहीं दे सकता। यदि वह दे सकता है, तो मैं स्वर्गमें ऐसे ईश्वरकी संगति करनेकी अपेक्षा नरक जाना अधिक पसन्द करूँगा।

#### अमरत्व

वे कहते हैं कि दूसरी भयानक बात जो मैं करता हूँ वह यह है कि मैं अमरत्वकी आशा छीनता हूँ। न मैं छीनता हूँ, न छीनना चाहता हूँ और न छीन सकता हूँ। मानवीय प्रेमने ही सर्व प्रथम अमरत्वका स्वप्न देखा; इतना होनेपर भी ईसाइयत अमरत्वमेंसे मानवीय प्रेमको निकाल बाहर करना चाहती है। हम प्रेम करते हैं, इसीछिये हम (भविष्यमें भी) जीवित रहना चाहते हैं। हमारा प्रेम-पात्र मरता है, इस उससे फिर मिलना चाहते हैं और मानवीय हृदयके इस प्रेममेंसे ही अमरत्वकी आशाका महान पौधा उग आया है।

मैं मानवीय आशाकी सबसे मद्भम किरणको भी नष्ट न होने दूँगा; किन्तु मैं यह स्वीकार नहीं करता कि हमें अपना अमरत्वका ज्याल बाइबलसे मिला है। यह मूसासे बहुत पहलेसे चला आया है। यह तमाम मिल्लमें ज्यास है, तमाम मारतमें है। जहाँ भी आदमी रहा है, उसने दूसरे संसारकी कल्पना की है, जहाँ वह इस संसारके बिछुड़ोंसे मिल सके।

इम अमरत्वके इस विश्वासका इतिहास उन समाधियोंमें और उन मन्दिरोंमें देखते हैं जिनका निर्माण रोनेवालोंने किया, आज्ञावानोंने किया। अपने मृतोंकी मिटीपर उन्होंने दूसरे जीवनके चिह्न बनाये।

हम नहीं नानते। हम दुःख-दर्दपूर्ण भावी जीवनका चित्र नहीं खींचते। हम अपने मृतकोंको अपनी माता प्रकृतिकी गोदमें विश्राम करने देते हैं।

यदि ईसा वास्तवमें ईश्वर था, तो उसने साफ साफ यह क्यों नहीं बताया कि कोई दूसरा जीवन है ! उसने इसके बारेमें हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया ! वह संसारको अन्यकार और सन्देहके मुँहमें छोड़ कर स्वयं जुपचाफ मृत्युके पुँहमें क्यों चला गया ! क्यों ! क्योंकि वह एक आदमी था और वह नहीं जानता था । हम नहीं जानते । हम नहीं कह सकते कि मृत्यु कोई एक बड़ी दीवार है अथवा कोई एक बड़ा दरवाजा; दिनका आरम्म है अथवा अवसान, जीवनका स्पोदिय है अथवा स्पार्थता; अथवा यह वह अनन्त जीवन है जो हर किसीको शान्ति और प्रेम प्रदान करता है।

# माता पिताको सलाह

जो माता पिता बाइबलको इलहामी ग्रंथ नहीं मानते उन्हें अपने बच्चोंको यह शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि बाइबल इलहामी ग्रंथ है। उन्हें एकदम ईमानदार होना चाहिए। ढोंग कोई गुण नहीं है और वास्तविक घटनाओंका जो मूल्य है, वह मिथ्या कथनोंका कभी हो नहीं सकता।

एक बुद्धिवादीका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चेके दिमागको मिथ्या विश्वासके परिणामस्वरूप बिगडने न दे। वह जिस प्रकार बच्चेके शरीरकी रक्षा करता है उसी प्रकार उसे मिथ्या विश्वासके आक्रमणसे उसके दिमागकी भी रक्षा करनी चाहिये। रियवारके धार्मिक स्कलोंमें बच्चोंको सिखाया जाता है कि विश्वास करना कर्तव्य है. उसके लिये कोई प्रमाण नहीं चाहिये. श्रद्धाका वास्तविकतासे सम्बन्ध नहीं और धर्म तर्कसे ऊपर है। उन्हें सिखाया जाता है कि वे अपनी स्वाभाविक बुद्धिका प्रयोग न करें, जो कुछ वे वास्तवमें सोचते हैं उसे मुँहसे न निकालें, मनमें किसी संदेहको जगह न दें, हैरान करनेवाले प्रश्न न पूछें, प्रत्युत जो कुछ अध्यापकगण कहें उसे अक्षरशः सत्य माने । इस प्रकार बच्चोंके दिमागपर आक्रमण किया जाता है, उन्हें बिगाड़ा जाना है और उनपर विजय प्राप्त की जाती है। क्या कोई भी शिक्षित आदमी अपने बच्चेको किसी ऐसे स्कूलमें मेजेगा जिसमें गुरुत्वाकर्षणके संबंधमें न्यूटनके कथनको ही अस्वीकार किया गया हो, जिसमें गैलीलियोके बताये हुए वस्तुओंके जमीनपर गिरनेके सिद्धान्तका मजाक उड़ाया गया हो. जिसमें कैपलरके तीन सिद्धान्तोंको कुबुद्धिका परिणाम समझा जाता हो और जिसमें पृथ्वीका सूर्यके गिर्द घूमना एकदम बेहदा बात मानी जाती हो ?

तो फिर एक बुद्धिमान् आदमी अपने बच्चेको बाइबलका भूगर्भशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र क्यों सीखने दे ! बच्चोंको यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे सत्यकी खोज करें, ईमानदार बनें, दयाबान् बनें, उदार बनें, करणापूर्ण बनें, और न्यायी बनें। उन्हें सिखाना चाहिये कि वे स्वतंत्रतासे प्रेम करें और अपने आदर्शके अनुसार जियें।

एक अविश्वासी जो प्रकृतिकी एकरूपतामें, कार्य-कारणकी अट्ट शृंख-लामें, विश्वास करता है, अपने बच्चेके दिखमें यह बातें क्यों बैठने दे कि करिश्में हुए हैं, आदमी सशरीर स्वर्ग गये हैं, आगने कपड़े और आदमियोंको जलानेसे इंकार कर दिया है, लोहा पानीपर तैरने लगा है, चंद्रमा और पृथ्वीकी गति स्क गई है; और पृथ्वीकी तो गति स्की ही नहीं बहिक वह दूसरी ओर मुद्र गई है!

विचारवान् मनुष्य यदि जानता है कि ये करिश्में कभी नहीं हुए, तो वह अपने बच्चोंके दिमागर्मे किसीको भी ये मूर्खतापूर्ण और असंभव धार्ते क्यों ठूसने दे ? वह अपने मेमनोंको मिथ्या विस्वासके मेडियों और विषेठे सर्पोकी देख-रेखमें क्यों रहने दे ? बच्चोंको केवल वही वार्ते सिखाई जानी चाहिए जिनकी किसीको ठोस जानकारी हो । कल्पनाओंको बास्तविक घटनाओंका दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। यदि एक ईसाई कुस्तुन्तुनियामें रहे तो वह अपने बच्चोंको किसी मर्शाजदमें यह सीखनेके लिए नहीं मेजेगा कि मुहम्मद खुदाका पैगम्बर है और करान एक इल्हामी किताब है। ऐसा क्यों ? क्यों कि वह मुहम्मद और कुरानमें विश्वास नहीं करता । यह पर्याप्त कारण है। इसी प्रकार न्ययार्कीं रहनेवाले अज्ञेयवादीको चाहिए कि वह बच्चोंको यह बात नहीं सीलने दे कि बाइबल एक इल्डामी किताब है। मैं अनेपवादी शब्दका प्रयोग करता हैं. क्योंकि मैं इसे अनीश्वरवादी शब्दसे अच्छा समझता हैं। बास्तवमें न कोई यह जानता है कि ईश्वर है और न कोई यही खानता है कि ईश्वर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि इंदबरके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं और इस बातका भी कि यह उंसार किसी अनन्त बुद्धि और शक्तिहारा शासित होता है। लेकिन मैं जाननेका दावा नहीं करता। जो बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ यह यही है कि बच्चोंके विभागमें विध न घोळा जाय. उनके

### माता पिताको सळाह

साय उचित और ईमानदारीका ज्यवहार किया जाय; उनपर कोई बात बाहरसे लादनेकी अपेक्षा उन्हें अन्दरसे विकसित होने दिया जाय; और उन्हें तर्क करना, विचार करना, खोज करना, अपनी इंद्रियों तथा अपने दिमा-गोंको काममें लाना सिखाया जाय, न कि विक्वास करना। बुद्धिवादियोंको में यही सलाह दूँगा कि वे अपने बच्चोंको रविवारके दिन भरनेवाले कहरपन्थी स्क्लोंमें न जाने दें और कहरपन्थी वेदियोंके विषसे बचाये रखें।

अपने बच्चोंको जो बास्तिविक बातें आप जानते हैं केवल उन्हींकी शिक्षा दें। यदि आप नहीं जानते तो बैसा कह दें। आप जितने अज्ञानी हैं उतने ही ईमानदार भी बने रहें। आप उनके दिमागका ऐसा विकास करनेके लिए जो कुछ कर सकें करें, जिससे उनका जीवन उपयोगी और सुखी हो जाय।

उन्हें शिक्षा दें कि संसार प्राकृतिक है, उन्हें पूर्ण इंमानदार बने रहनेकी शिक्षा दें, उन्हें ऐसी जगह न भेजें जहाँ दिमागी बीमारीका खतरा हो— आत्माके कोढ़का ।

अपने बच्चोंको समझदार बनानेके लिए जो कुछ भी इस कर सकते हैं, करें।

# काल्पनिक कथायें और करिशें

8

मुल-प्राप्ति ही जीवनका सच्चा उद्देश्य है। बुद्धिका काम है कि वह यह पता लगाये कि आदमी कैसे मुखी रहता है और बुद्धिमान् आदमीका काम है कि उसी रास्तेपर चले। मुखका मतलब केवल खाना-पीना मौज उड़ाना आदि इन्द्रिय-मुख ही नहीं किन्तु उच्चतम और अष्ठतम कल्याण है। ऋणमुक्त होनेसे, अपना कर्तव्य पूरा करनेसे, कोई उदारतापूर्ण कार्य करनेसे, अपने आदर्शके प्रति तथा रहनेसे, तथा प्रकृति, कला और आदमीके आचरणमें जो सौन्दर्य है उसका बोध होनेसे प्राप्त होनेवाला मुख, कविता और संगीतसे पैदा होनेवाला मुख, कविता और संगीतका पुल, केष्ठतम इच्छाओंकी पूर्तिसे पैदा होनेवाला मुख, कि मुख ही मुख है।

जीवनमें जो कुछ मी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण है—सुख उसीका परिणाम है।

लेकिन बहुतसे लोग हैं जो प्रसन्न होनेकी इच्छाको बड़ी ही नीचे स्तरकी आकांखा मानते हैं। ये लोग अपने आपको आप्यास्मिक कहते हैं, ये हिन्द्रय-सुलकी भी तिनक चिन्ता न करनेका ढोंग रचते हैं। वे उस संसारसे— उस जीवनसे घृणा करते हैं। वे इस लोकमें प्रसन्ता नहीं चाहते, दूसरे लोकमें चाहते हैं। यहाँ सुख पतनोन्मुख बनाता है, परलोकमें सुख आदमीको पवित्रता प्रदान करता है और ऊँचा उड़ाता है!

आध्यारिमक लोग पैगम्बर, ऋषि, मुनि, साधु, महारमा, पादरी, पण्डित, पुरोहित कहलाते रहे हैं। वे बढ़े ही निष्ठाबान् और बढ़े ही अनुपयोगी सिद्ध

हुए हैं। वे खेती नहीं करते। वे कुछ भी पैदा नहीं करते। वे दूसरोंकी कमाई-पर जीते हैं। वे 'पवित्र 'और 'परावलम्बी 'एक साथ होते हैं। यदि दूसरे लोग इनकी बजाय काम करें, तो ये उनके लिए 'प्रार्थना ' करेंगे। वे दाबा करते हैं कि उन्हें ईश्वरने लोगोंको शिक्षित करने और उनपर शासन करनेके लिये जुना है। वे बिनम्र और अभिमानी साथ साथ हैं। वे सहनशील हैं और साथ साथ बदला लेनेकी भावनासे भी भरे हैं।

वे स्वतम्त्रता, खोज श्रीर विज्ञानके रानु रहे हैं, हैं और रहेंगे। वे परा-प्राकृतिक, करिश्मों तथा बेहूदा बातोंमें विश्वाम करते हैं। उन्होंने संसाको घृणा, पक्षपात और भयसे भर दिया है। अपने मतकी रक्षामें उन्होंने कोई अपराघ और कोई अत्याचार बाकी नहीं उटा रखा है।

वे अपनी स्त्री तथा बन्चोंसे प्यार करनेवालोंको, घर बनानेवालोंको, जंगल काटनेवालोंको, समुद्रमें नौकायं चलानेवालोंको, जमीन जोतनेवालोंको, मूर्तियाँ बनानेवालोंको और चित्र चित्रित करनेवालोंको, तथा दुनियामें प्रेम और कलाकी वृद्धि करनेवालोंको सांसारिक और इन्द्रियोंका दास कहकर पृणाकी दृष्टिसे देखते हैं।

उन्होंने विचारकों, कवियों, नाटककारों, अभिनेताओं, व्याख्याताओं, कार्यकर्ताओं, और संसार जीतनेवालोंकी निन्दा की है और उन्हें बदनाम किया है।

उनके लिये यह लोक परलोककी डचोड़ी-मात्र है, एक प्रकारका स्कूल, एक प्रकारकी पाठशाला । उनका आग्रह है कि लोग इस जीवनको दूसरे जीवनकी तैयारीमें खर्च करें, और जो लोग इन आध्यास्मिक मार्ग-प्रदर्शकों—इन गड़-रियोंका—पालन पोषण करेंगे तथा उनकी आज्ञाका पालन करेंगे, वे अनन्त-सुलके स्वामी होंगे; और शेष सक्को अनन्त यातनायें भोगनी एडेंगी!

ये आध्यात्मिक लोग सदा ही अमसे घृणा करनेवाले रहे हैं। इन्होंने संसारके धनमें किसी प्रकारकी दृद्धि नहीं की। ये सदा 'दान' खाकर जीते रहे हैं—दूसरोंकी पसीनेकी कमाई। ये सदासे सरख, मोले-माले सुखों और मोले-भाले मानवीय प्रेमके दानु रहे हैं। इन आध्यातिमक लोगोंने कुछ साहित्य पैदा किया है। इनकी लिखी हुई किताबें पतित्र कहलाती हैं। इमारी पितत्र किताब बाइबल कहलाती है। हिन्दुओं के पास बेद हैं, और बैसे ही बहुत-से दूसरे ग्रन्थ। पारसियों के पास ज़िन्दाबस्ता, मिसरियों के पास 'मरे हुओं का ग्रन्थ,' मुसलमानों के पास कुरान।

इन प्रन्योंमें अधिकतर अशेयकी चर्चा है। वे देवताओं और आकाशके प्राणियोंका वर्णन करते हैं। वे संसारकी उत्पत्ति, आदमीकी उत्पत्ति और परछोककी बातें करते हैं। उनमें कुछ भी कामका नहीं। छाखों-करोड़ी आदमियोंने इन अशानपूर्ण बेहृदा पुस्तकोंके अध्ययनमें अपने जीवन बरबाद कर दिये हैं।

प्रत्येक देशके आध्यास्मिक लोगोंका यह दावा रहा है कि इन प्रन्योंके रचयिता ऋषिगण हुए हैं। बास्तवमें ये ईश्वर-वचन हैं। जो भी श्वी-पुरुष इस बातसे इंकार करेगा वह मृत्युके बाद अनन्त काल तक यातनायें मोगेगा।

यह सब होनेपर भी सांसारिक लोगोंने, सामान्य लोगोंने, शरारती लोगोंने, इन आध्यास्मिक लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा और श्रेष्ठ साहित्य उत्पन्न किया है।

आध्यात्मिक लोगोंने मय और विश्वाससे—परलोकमें दण्डके भय और पुरस्कारकी आशासे—संसारको सम्य बनानेका प्रयत्न किया है। उन्होंने लोगों-को अपने मानव-बन्धुओंसे घृणा करनेकी शिक्षा दी है। सभी गुगोंमें उन्होंने पशु-बलका आश्रय लिया है, सभी समयोंमें उन्होंने उगीसे काम लिया है। उन्होंने दावा किया है कि वे देवताओंको प्रमावित कर सकते हैं; उनकी प्रार्थनाओंसे वर्षा होती है, स्यं उदय होता है और खेती होती है। उनके शाणोंसे अकाल और महामारी आ जाती है; और उनके आशिर्याद संसारको समृद्ध कर दे सकते हैं। उनके मिय्या-कथनोंसे जिस मीतिका सर्जन हुआ, बही उनकी जीविकाका आधार रही है। विषेठी बेलकी तरह वे परिश्रमके पेइपर फले फूले हैं। उन्होंने सदा दानकी महिमा गाई है, किन्तु कभी किसीको दान दिया नहीं। उन्होंने सदा शमा कर देनेकी बात की है, किन्तु कभी किसीको क्षमा किया नहीं।

जब मी कमी इन आध्यात्मिक लोगोंके हाथमें शक्ति आई, कला मर गई, विद्याका दम निकल गया, विज्ञानको चृणाकी दृष्टिते देखा गया, स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई, विचारकोंको जेलमें डाल दिया गया, समझदार और ईमानदार आदमी अञ्चत बना दिये गये और वीर पुरुष मार डाले गये।

आध्यात्मिक लोग सदासे मानव-जातिके शत्रु रहे हैं, हैं, और रहेंगे । जीवनके जितने भी सुलोंका हम आज उपमोग कर रहे हैं, वे सव—हर प्रकारकी प्रगति; विश्वान और कला; दीर्घ-जीवी होनेके साधन; रोगोंको नष्ट करनेका सामर्थ्य; वेदनाको घटानेकी शक्ति; घर, छत और मोजन; ऊँचेसे ऊँचा संगीत; जीवनको श्रेष्ठ बनानेवाली अद्भुत मशीने—वे सभी सांसारिक लोगोंकी देन हैं। इनके लिये हम उन्होंके ऋणी हैं। केवल वे ही मानव-जातिका उपकार करनेवाले हैं।

₹

यह सब सही होनें पर भी, ये सभी धर्म, ये सभी पवित्र प्रन्य, ये सभी पादरी-पुरोहित प्रकृतिके नियमानुसार पैदा हुए हैं। अध्ययताकी गुफाओं और गारोंमेंसे सम्यताके महलों तक पहुँचनेमें आदमीको आवश्यक रास्ते और सड़कें पार करनी पड़ी हैं। हर कदमके पीछे उसका पर्याप्त कारण रहा है। संसारके इतिहासमें कभी कोई मी बात आकरिमक नहीं हुई है। बाहरसे कभी कोई किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं हुआ है, कभी कोई करिसमा नहीं हुआ। हर बात प्रकृतिके द्वारा और उसके नियमानुसार उत्पक्त हुई है।

हमें ढोंगी और अत्याचारीको दोषी ठहरानेकी आवस्यकता नहीं। वे लोग जिस तरह सोचने और कार्य करनेके लिये बाध्य थे, उसी तरह उन्होंने ' कार्य किया।

सभी गुगोमें आदमीने अपनी और अपने आस-पासकी न्याख्या करनेकी कोशिश की है। उसने अपनी ओरसे कसर नहीं छोड़ी। उसे आश्चर्य होता या कि यह पानी क्यों बहता है, पेड़ क्यों उगते हैं, हवामें बादक क्यों तैरते हैं, तारें क्यों चमकते हैं तथा आकाशपर चन्द्रमा और सूर्य क्यों पूमते हैं ? वह जन्म-मरणके रहस्यको, अन्वकार और स्वप्नोंके रहस्यको, समझना चाहता था। ये चमुद्र, ये ज्वालामुखी पर्वत, यह विजली और उसकी कड़क, ये भूकम—सभी उसे भयसे भर देते थे। समस्त जीवन-विकास और गांतिके ही पीछे नहीं उसने निर्जीव पदार्थों के पीछे भी एक देवताकी करणना की, एक प्राणी की—जो प्रेम और घृणाकी भावनाओं से शासित होता है। उसके लिये कार्य और उसका कारण देवता बन गये—परा प्राकृतिक प्राणी।

अतीतकी सभी काल्पनिक कथाओं और किंवदन्तियों में हमें उन महान् और कोमल आत्माओं के अधुसिक्त दार्शनिक विचार, स्वम और प्रयत्न दिखाई देते हैं, जिन्होंने जीवन और मृत्युके रहस्यको खोज निकालनेकी कोशिश की; जिन्होंने 'कहाँ 'और 'किघर' के प्रश्नोंका उत्तर देनेका प्रयास किया; जिन्होंने टूटे फूटे शीशेको एक ऐसा दर्पण बनानेका न्यर्थ प्रयत्न किया जिसमें वह प्रकृतिकी सम्पूर्ण और सही छाया देख सकें।—इन काल्पनिक कथा-ओंको आशा और भयने तथा आँसुओं और मुस्कराहटने पैदा किया है। जन्मके उत्तर-कालसे लेकर मृत्युकी अन्धकारपूर्ण रात्रि तक जीवनमें जो भी आनन्द और दुख भोगना पड़ता है, ये काल्पनिक कथायें उस सबसे संबंधित और रंजित हैं। उन्होंने नक्षत्रों तकको राग-देख पूर्ण बना दिया और आकाशके देखताओं तकके सिर पृथ्वी-पुत्रोंकी दुर्बलतायें मद दीं।

ये कारूपनिक कथायें यद्यपि बास्तविक घटनायें नहीं हैं तो भी इनमें विचा-रोंकी सुन्दरता और सचाई है और इन्होंने युगों तक नाना प्रकारसे हृदय और त्रिचारोंको समृद्ध बनाया है।

₹

अधिक सम्भव यही है कि मानवका पहला धर्म सूर्य-पूजाका धर्म रहा होगा। कोई भी दूसरी चीज़ इससे अधिक स्वामाविक नहीं हो सकती थी। प्रकाश ही जीवन था, उष्णता थी और प्रेम था। सूर्य ही संसारका चूरहा था। सूर्य ही संवेदष्टा था, और आकाश स्थित पिता। \* अन्वकार मृत्युका दूसरा नाम था और रात्रिकी छायामें निराशा और भयके सर्प रेंगते थे।

सूर्य देवता एक वड़ा योद्धा था, रातके शत्रुओंसे छड़नेवाला। अब्रिदेवता

तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमी अमृतं गमय ( उपनिषद् )

उसीका एक रूप या। दोनों अरणियाँ जिनके साइनेसे आग पैदा होती थी अभिदेवताके प्रतीक थे। कहा जाता है कि अभिदेवता अपने माता-पिताका अक्षण कर जाता था, अर्थात् उन दो छकड़ियोंका जो उसे जन्म देती थी।

खगभग सभी धर्म सूर्य-पूजामेंसे पैदा हुए हैं। आजकल जो पादरी-पुरोहित पूजा करते हैं वे अपनी ऑखिं बन्द कर छेते हैं। यह सूर्य-पूजाका ही एक अवशेष है। जब लोग स्यंके सम्मुख बैठकर उसकी पूजा करते थे तो उन्हें अपनी ऑखिं बन्द करनी होती थीं। बादमें यह प्रकट करनेके लिये कि वे मूर्तियोंके तेजके सामने भी अपनी ऑखिं खुळी नहीं रख सकते, लोगोंने अपनी ऑखिं बन्द करनी आरम्भ कर दीं।

हमारे आजके धर्भमें कुछ भी मौलिक नहीं है। इनके सभी सिद्धान्त, सभी प्रतीक और सभी संस्कार उन पुराने धर्मोंके अवशेष हैं जिन्हें छप्त हुए. बहुत समय बीत गया।

8

हमें याद रखना चाहिये कि काल्पनिक कथाओं और करिश्मोंमें बड़ा अन्तर है। किसी वास्तविक घटनापर कल्पनाका मुल्ग्मा चढ़ानेसे भी काल्पनिक कथा बन जाती है। किन्तु क्रिश्मा नो अघटित घटनाका ही दूसरा नाम है; एकदम जाली लिक्सा। काल्पनिक कथा और करिश्मेंमें वहीं मेद है जो उपन्यास और असल्यमें, जो काल्य और झूठी गवाहीमें। करिश्में या तो सुदूर अतीतमें हुए अथवा सुदूर भविष्यमें होंगे। इन दो समुद्रोंके बीच जो बाल्की छोटी-सी रेखा है, जिसे वर्तमान कहते हैं, उसीमें सहज बुद्धिके लिये जगह है, प्राकृतिकके लिये।

' यदि तुम किसी आदमीको कहो कि दो इजार वर्ष हुए मरे हुए जी उठे थे, तो वह सम्भवतः यही कहेगा; 'हाँ, मैं जानता हूँ।'यदि तुम कहो कि अवसे एक छाख वर्ष बाद तमाम मुदें जी उठेंगे तो भी शायद वह यही कहे; 'सम्भवतः वे जी उठेंगे'। किन्तु यदि तुम कहो कि तुमने उस दिन देखा है कि एक मुदी जी उठा है, तो वह बहुत करके तुमसे उस पागल्खानेका नाम पूछेगा जहाँसे तुम भाग आये हो! हमारी बाइब्छ करिक्मोंसे भरी पड़ी है, तब भी उनमें कभी विश्वास पैदा नहीं होता।

ईसा मसीहके साथ जिन करिश्मोंका सम्बन्ध जोड़ा जाता है उनका कुछ प्रमाव महीं पड़ा। उन करिश्मोंने किसी आदमीके दिल्में विश्वास पैदा नहीं किया। जिन मुदोंको उसने जिलाया, जिनका कोढ़ दूर किया, जिन्हें आँखें दीं, उनमेंसे कोई भी ईसाका अनुयायी नहीं बना। जब ईसापर मुकदमा चलाया गया तो उनमेंसे कोई भी हाजिर नहीं हुआ। किसी एकने भी आकश् उसकी करिश्में करनेकी शक्तिको गवाही नहीं दी।

इस सबकी एक ही सही क्याख्या है कि करिदमें कभी हुए ही नहीं। इन कहानियोंकी रचना बादकी शताब्दियोंमें हुई। इन कहानियोंको उन लोगोंकी कल्पनाओंने जन्म दिया, जो उस समय तक पदा भी नहीं हुए थे जब ईसाको मरे अनेक पीढ़ियाँ गुजर चुकीं थीं।

उन दिनों संसार अज्ञान और भयसे भरा था। करिइमें प्रति दिनकी बात थी। लोगोंका परा-प्रकृतिमें विश्वास था। देवतागण लगातार संसारके मामलोंमे दखल देते रहते थे। सस्यके अतिरिक्त और सब कुछ बताया जाता था, वास्तविक घटनाके अतिरिक्त प्रत्येक बातमें विश्वास किया जाता था। जो घटनायें कभी घटी ही नहीं उनके परिस्थितिजन्य विवरणका नाम इतिहास था। भूत-प्रेत उतने ही अधिक थे जितने सन्त-महासमा। मरे आटमियोंकी हिंदुयोंसे जीवितोंकी चिकित्सा की जाती थी। इमशानगृह अस्पताल थे और मुदें चिकित्सक। सन्त जन जादू टोना करते थे। पवित्रात्मायों स्वप्तमें देवता-ओंसे वातालाप करती थीं और प्रायंनाओंसे घटनाओंके कम बदले जाते थे। अन्धविश्वासी लोग आक्चर्य-जनक करिक्रमोंकी माँग करते और पादरी पुरोहित उनकी इस माँगकी पूर्ति। आकाश मृत्यु और विपत्तिके चिह्नोंसे भरा था और अञ्चकारमें आदिमियोंको कुपथगामी बनानेवाले प्रेतात्माओंकी कमी न थी।

इसारे पूर्वज समझते ये कि प्रस्थेक बस्तु आदमीके लिए बनी है और जितने भी देवता तथा दैस्प हैं उन सबका काम इसी संसारकी ओर प्यान देना है। छोगोंके विश्वास या कि वे इन्हीं सबके हायके खिलौनें हैं; उनके शिकार अथवा दया-भाजन। उनका यह भी विश्वास या कि सृष्टिका स्वयिता ईरवर यज्ञों तथा प्रार्थनाओंसे प्रभावित किया जा सकता है।

संसारकी यही सबसे बड़ी गल्ती रही है। जितने मन्दिर बनें सब बेकार, जितनी वेदियाँ बनीं सब व्यर्थ। जितने यज्ञ हुए सब निष्प्रयोजन। जितनी प्रार्थनायें की गई सब निष्प्रस्था। न कमी किसी देवताने इस्तक्षेप किया, न कमी कोई प्रार्थना सुनी गई और न कभी आकाशमे किसी प्रकारकी सहायता मिली। न कोई चीज आदमीके लिये पैदा की गई; और न कोई घटना आदमीसे सम्बन्धित होकर घटी। यदि एक भी मानव जीता न हो, यदि सब अपनी कबमें हों, तो मी सूर्य चमकता ही ग्हेगा। पृथ्वी अपने प्रथपर दौड़नी ही रहेगी, गुलाबके फूल बायुको सुगन्धित करते ही रहेंगे, अंगूरकी बेलें अपने पत्तों और मृतकोंको दकतीं ही रहेंगी; बदलनेवाली ऋतुएँ आती और जाती ही रहेंगी; समय अपनी बार्षिक कविताको दोहराता ही रहेगा; जब कि बायु, लहरें और आग — अथवा परिश्रम करनेवाले पुराने शिल्पी—विनाश और निर्माणका कार्य करते ही रहेंगे और मृत्युकी घूलिमें बार बार जीवनका स्थन्दन उठता ही रहेगा;

4

कुछ ही साल गुजरे, चन्द आदिमयोंने सोचना आरंभ किया, खोज करना आरंभ किया, तर्क करना आरंभ किया। उन्होंने मजहबी दन्तकथाओं और अतीतके करिश्मोंमें अविश्वास करना आरंभ किया। उन्होंने वो कुछ बास्तवमें होता था, उसकी ओर ध्यान देना गुरू किया। उन्होंने देखा कि चंद्रप्रहण और स्पंप्रहण निष्चित समयोंपर होते हैं और उनका होना पहलेसे बताया जा सकता है। उन्हें इस बातका निश्चय हो गया कि इन प्रहणोंको आदिमियोंके आचरणसे कुछ देना देना नहीं। गैलीलियो, कीपर-निकस, और केपलरने बाहबलके ज्योतिषको नष्ट कर दिया और यह दिखा की दिया कि संसारकी उत्पत्तिकी 'इल्हामी' कहानी कमी सबी नहीं हो सकती और साथ ही यह भी कि मजहबी छोग उतने ही अञ्चानी ये, जितने कि वे बेईमान थे। उन्हें पता लग गया कि काल्पनिक कथाओं के गढ़नेवाले गलतीपर थे; सूर्य और दूसरे नक्षत्र पृथ्वीके गिर्द नहीं घूमते थे; पृथ्वी चपटी नहीं थी और देवबादियोंका तथाकथित दर्शन ऊल-जलूल और मूखेतापूर्ण था।

तारागणोंने मिथ्या विश्वासके मतोंके विरुद्ध साक्षी दी।

ईसाई मजहबने वास्तवमें होनेवाली बातोंको अस्वीकार किया और गणित— क्योतिषियोंको यंत्रणायं दी । सोलहबी दाताब्दीमें कैयालिक संप्रदायने गियो-दंनो ब्रूनोके विरुद्ध यह इलजाम लगाया कि वह इस संसारके अतिरिक्त और भी दूसरे संसारके होनेकी बात कहता है। उसपर मुकदमा चलाया गया, सजा दी गई और सात वर्षतक उसे जेलमें डाले रखा गया। उसे कहा गया कि यदि वह पश्चाचाप करे तो उसे छोड़ दिया जायगा। अनीश्वरवादी दार्शनिक ब्रूनोने सस्य बातसे इनकार करके अयनी आत्माको कलंकित नहीं करना चाहा। वे पादरी, जो अपने शत्रुओंसे प्रेम करनेकी बात कहते थे, उसे वधस्थलपर ले गये। उसे ऐसे कपके पहनाये गये जिनपर यमराजके दूर्नोके चित्र बने थे— वे दूत जो शीम ही उसकी आत्माको दबोच लेनेवाले थे। उसे एक खूँटेसे जकड़ दिया गया। तब पादरियोंने—ईसामसीहके चरण-चिह्नोंपर चलनेवालोंने—वितामें आग लगा दी और इस प्रकार एक ग्रहान् शहीदको जलाकर राख बना दिया।

अरेर तम भी ईश्वरके इटैलियन एजैण्ट तेरहवें छुईने कुछ ही वर्ष हुए इस सीरोंके वीर ब्रनोकी कायर कहकर निंदा की।

ईसाई सम्प्रदायने उसकी इत्या की और पोपने उसकी स्मृतिको कलंकित किया। आग और असल्य — मजहबके पास यही दो बड़े अस्त्र हैं।

कुछ ही सगय पहले चन्द आदिमयोंने चहानोंकी, मिहीकी, पर्वतोंकी, हीपोंकी और समुद्रोंकी परीक्षा की। उन्होंने निदयों द्वारा निर्मित दूनों और चहानोंको देखा। क्वालामुखी पर्वतोंसे निकलकर मिही बनी पर्वत-सामग्रीके नाना स्तरोंको देखा; बातु और कोयलेके बेहिसाब ढेरोंको देखा। अतीतकी हिमचहानोंके कार्योंको देखा। चहानोंकी दूर-फूट और वनस्पतिकी उत्पत्ति और हाससे बनानेवाली मिहोको देखा और जिन युगोंमेंसे होकर पृथ्वी गुजरी

है, उनके असंख्य प्रमाणोंको देखा । भूमिगर्भवेत्ताओंने समुद्रकी सहरों और आगकी ज्वालाओंद्वारा लिखे गये तथा चहानोंके निर्माणद्वारा, पर्वत-शृंखलाओं-द्वारा, ज्वालामुखी पर्वतोंद्वारा, निद्योंद्वारा, द्वीपोंद्वारा- तथा महाद्वीपोंद्वारा समर्थित संसारके इतिहासको पढ़ा।

बाइबलका भृवृत्त-ज्ञान, इलहामी संप्रदायका भृवृत्त-ज्ञान, तथा 'स्वतः प्रमाण' पोपका भृवृत्त-ज्ञान संपूर्ण रूपसे झूठा तथा मूर्वतापूर्ण सिद्ध हुआ। पृथ्वी मिथ्या-विश्वासके मर्तोके विरुद्ध एक गवाह बन गई।

सब माप और बिजलीके आविष्कारोंको लेकर बाट और गैलबनी आये । इसी समय असंख्य आविष्कारकोंने सारे संसारका काम चलानेवाली अन्द्रत मशीनोंको पैदा किया। खोजने अन्वविश्वासका स्थान ले लिया। आदमी शोपड़ों और चीयड़ोंसे असंतुष्ट हो उठा। वह आराम और जीवनके सुखोंकी इच्छा करने लगा। दिमागी क्षितिज विशाल बना। नवीन सर्योका पता लगा; पुराने विचार एक ओर फेंक दिये गये; दिमाग विशाल बना; हृदय सम्य बना, और विशानने जन्म लिया। हमबोल्ट, लाप्लास और दूसरे सैकड़ों चिन्तकोंने प्राकृतिक घटनाओंकी व्याख्या की, प्राचीन गलतियोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया और इस प्रकार मानवके ज्ञानमें वृद्धि की। डार्यवन और दैकलने संसारको अपने आविष्कारोंसे परिचित कराया। आदमी वास्तवमें विचास करने लगे, काल्प नक कथायें मदम पड़ने लगीं, करिश्में तुच्छ प्रतीत होने लगे, और इस प्रकार देवबाद नामका महान् भवन एक घड़ाकेके साथ जमीनपर आ रहा।

विज्ञान काल्पनिक कथाओं और करिक्मों के सत्यको अस्वीकार करता है, और उत्तका कहना है कि करिक्मों को किसी भी तरह प्रमाणित नहीं किया जार सकता । वह परा-प्रकृतिके अस्तित्वको अस्त्रीकार करता है। विज्ञान प्रकृतिको अपरिवर्तनशील प्रकृतिको स्वीकार करता है। विज्ञानका आग्रह है। कि वर्तमान अतीतको संतान है और अतीतको किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता; और प्रकृति सदा समरस रहती है।

रसायन-शास्त्रज्ञोंने पता लगाया है कि एक खास तरहके परमाणु एक दूसरी तरहके परमाणुओंसे-एक निश्चित संख्यामें, न कम न अधिक, इमेशा उतने

ही — मिळते हैं । रसायन-शाखमें अचानक कहीं कुछ नहीं; बाहरसे किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं ।

विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि धातुओंको अणु-शक्ति सदैव एक-सी बनी रहती है, प्रत्येक धातु अपनी प्रकृतिके प्रति सन्ती रहती है, और उसके कण समान शक्तिके साथ ही एक दूसरेसे चिपटे रहते हैं। वैज्ञानिकोंने शक्तिके निरंतर अस्तिस्वको सिद्ध कर दिया है, और इस बातको भी कि यह निरंतर कियाशील है, अपरिवर्तनीय है तथा किसी भी तरह नष्ट नहीं की ना सकती।

इन महान् सत्योंने संसारके विचारमें क्रांति हा दी है।

प्रत्येक कला, प्रत्येक कार्य, सभी तरहके अध्ययन, सभी तरहके तजर्बे — प्रकृतिकी समरस्ता और शक्तिकी निरंतर विद्यमानता और उसके अविनाशी होनेके विश्वास्पर निर्भर करते हैं।

कार्य-कारणकी अनन्त ट्रांखलामेंसे एक कड़ी तोड़ दो, और प्रकृतिका स्वामी सामने आ खड़ा होगा। यही ट्रूटी हुई कड़ी ईश्वरका सिंहासन यन जायगी।

प्रकृतिकी एकरूपता परा प्रकृतिको अस्त्रीकार करती है और इस बातको सिद्ध करती है कि बाहरसे कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। देवताओं के लिए कहीं किसी प्रकारकी कोई जगह नहीं रह जाती। प्रार्थनायें वायुकी व्यर्थकी हलचल रह जाती हैं और धार्मिक रीति रिवाज निर्थक क्रिया-कलाप मात्र।

लकड़ीके देवताकी पूजा करनेवाला नग्न इन्शी धार्मिक चेतनाके ठीक उधी स्तरपर है जिस स्तरपर कुमारी मेरीको मूर्तिके सामने घुटने टेकनेवाला पोप।

दुष्टात्माओं से अपनी रक्षा करनेके लिये कृक्षोंकी जड़ें और छाल ढोनेवाला गरीव अफरीकावासी और जो 'पवित्र पानी 'से श्रामिषका होता है—दोनों, वार्मिक चिंतनके एक ही स्तरपर हैं।

ईसाइयतके समी मत तथा गैर ईसाइयोंके समी धर्म समान रूपसे ऊल-बल्ल हैं। गिरजाधर, मंदिर, मस्बिद समीका एक ही आधार है। उनके निर्माता प्रकृतिकी एकरूपतामें विध्वास नहीं करते। सभी पाद्दियोंका एक ही काम है कि वह एक तथाकियत असीम अस्तित्वको घटनाओं के कममें परिवर्तन छानेके लिए प्रेरित करें। वे अविचारणीयमें विश्वास करते हैं और असंसवके लिये प्रार्थना करते हैं।

विज्ञान बताता है कि न कमी कोई उत्पत्ति हुई और न कोई विनाश संमब है। वह अनन्त उत्पत्ति तथा विनाश दोनोंको अस्वीकार करता है। एक अनन्त व्यक्ति तो एक अनन्त असंभावना है। दिसाग किसी मी तरह किसी मी ऐसे व्यक्तिस्की करपना कर ही नहीं सकता। तो मी समी धर्म इस अवित्य, इस अकरपनीयके अस्तिस्वपर आधारित हैं और इन धर्मोंके पादरी पुरोहित इस अविन्त्य, इस अकरपनीयकी योजनाओं तथा इच्छाओंसे पूर्णरूपसे परिचित होनेका दावा करते हैं।

विशान बताता है कि जो है वह सदासे रहा है और हर कार्यके पीछे उसका पर्याप्त और आवश्यक कारण है। विश्वमें कहीं कोई बात अचानक नहीं होती, कहीं कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता और शक्ति अनन्त है।

विश्वान ही मनुष्यका भाग्य-विधाता है, सन्ने करिक्षमों तथा अव्युत बातोंको संभव बनानेवाला । विश्वानने गुलामोंको मुक्ति दी है और उनके मालिकोंको भी मुक्त किया है। विश्वानने आदमीको अपने मानव बंधुओंको जंजीरोंमें जकड़नेकी शिक्षा नहीं दी। उसने उन्हें प्रकृतिकी शक्तियोंको केद करना सिलाया, उन शक्तियोंको जिनके पास कोड़ोंके निशान पड़नेके लिए हाथ-पैर नहीं हैं, जिनके पास टूटनेके लिए दिल नहीं हैं, जो कभी यकना नहीं जानतीं और जो कभी आँसू नहीं बहातीं।

विज्ञान महान् चिकित्सक है। उसके स्पर्धने छोगोंको आँखें दी हैं। उसने लँगड़ोंको चलने योग्य बनाया है। उसने बहिरोंको कान दिये हैं। उसने गूंगोंको बोलना सिलाया है। उसके स्पर्धाते कुम्हलाये हुए चेहरोंपर स्वास्थ्यका गुलाबी रंग छा गया है।

विज्ञान रोगोंको नष्ट करनेवाला, सुली यहाँका निर्माता तथा जीवन और प्रेमका संस्थक है। विज्ञान प्रत्येक गुणका मित्र और प्रत्येक दुर्गुणका शत्रु है।

<sup>🗙</sup> अचिन्त्यं अजं निर्विकल्पस्वरूपं ।

विज्ञानने नैतिकताको सन्ना आधार दिया है। इतश्वता तथा कर्तन्य-बुद्धिका मूल बताया है और इस बातको सिद्ध करके दिखा दिया है कि सन्ना सुस ही सानवका एकसात्र उद्देश्य है। विश्वानने मिथ्या-विश्वासके भृतको सार मनाया है और इल्हामी पुस्तकोंकी प्रामाणिकताको नष्ट कर दिया है। विश्वानने चहानोंके अमिट अक्षरोंको पढ़ा है और उसकी अद्गुत तराज्यूर परमाणुसे लेकर बड़े बड़े प्रहोंतक सभी तुले हैं।

विशानने ही एकमात्र सच्चे धर्मकी स्थापना की है। विशान ही संसारका एकमात्र संरक्षक है।

#### Ę

युगोंसे धर्मकी परीक्षा हो रही है। असंख्य शताब्दियोंसे आदमी आका-शकी ओर देखता रहा है। ईश्वरके हृदयकी कठोरता कम करनेके लिए माताओंने अपने बच्चोंका बिल्दान कर दिया; किन्तु ईश्वरने न सुना, न देखा और न किसी प्रकारकी सहायता की। नंगे हिंग्योंको जंगली जानवर निगल गये, साँपोंने काट खाया और बर्फ़ने गला ढाला। उन्होंने सहायताके लिए प्रार्थना की; किन्तु उनका भगवान् बहिरा था। उन्होंने मंदिर बनवाये, पुजारी रखे, और उनका पालन-पोषण किया; किन्तु तो भी ज्वालामुखी पर्वत तबाही लाये और अकाल नहीं रुके। ईश्वरके लिये लाखों आदिमियोंने अपने मानव बंधुओंकी हत्या की, किन्तु ईश्वर चुप रहा। लाखों शहीदोंने ईश्वरके नामपर अपनी जान दे दी, लेकिन ईश्वर अंधा बना रहा। उसे न आगकी लपटें दिखाई दीं, और न बेहियाँ, उसने न प्रार्थनायें सुनीं और न चीत्कार। इजारों पादरी पुरोहितोंने ईश्वरका नाम लेकर अपने मानव-बन्धुओंको नाना प्रकारके कष्ट दिये। ईश्वर अंधा और बहिरा बना रहा। उसे यह मंजूर था कि उसके शत्र उसके मित्रोंको पीड़ा पहुँचायें।

इस सारे समयमें देववादियोंका यह दावा रहा है कि उनका ईश्वर संसारका शासन करता रहा है; वह स्वंश और सर्वशक्तिमान है और पृथ्वीकी सभी शक्तियाँ उसके नियंत्रणमें है। इस सारे समयमें ईसाई संप्रदाय प्रगतिका शत्रु रहा है। यह सारे चिकिस्सा-शास्त्रको घृणाको दृष्टिसे देखता रहा है। छोगोंको प्रार्थनाओं, टोटकों तथा धर्मके अवशेषोपर निर्मर रहनेकी शिक्षा बेता रहा है। इसने गणित-क्योतिषियों और भूगभेंक्साओंपर अत्याचार किये हैं, नास्तिक अनीश्वरवादी तथा मानवताके शतु कहकर उनकी निन्द की है। इस सारे समयमें इंसाई मतने आदमीकी शक्तियोंको उरूटे रास्ते चलाया है, और जब यह अपनी शक्तिकी पराकाष्टापर पहुँच गया, तब संसारमें गहरा अंधकार छा गया।

सभी जातियों में और सभी युगों में भर्म असफल हुआ है। देवताओं ने कभी किसी तरहका इस्तक्षेप नहीं किया। प्रकृतिने विना किसी प्रकारके ममत्वके चीज़ों को उत्पन्न किया और बिना किसी प्रकारको घृणाके उन्हें नष्ट कर डाला। उसने जंगलके पत्तों से अधिक आदमीकी चिंता नहीं की, दीमककी बाँबियों से अधिक जातियों की चिन्ता नहीं की, और न चिन्ता की पुष्य और पापकी, जीवन और मरणकी तथा दुःख और सुखकी। आदमीको अपनी बुद्धिहारा अपनी रक्षा करनी चाहिये। उसे किसी दूसरे लोकसे कोई सहायता नहीं मिलती। धर्मने हमेशा यह दावा किया है और वह आज भी करता है कि वही एकमात्र सुधारक शक्ति है; वही आदमियों को ईमानदार, सदाचारी और दयाल बनाता है; और वही हिसा तथा युद्धको रोकता है। इसके प्रभावके बिना मानव-जाति पुनः बर्बर हो जायगी।

कोई मी बात इन दावोंके ऊल-जल्ल्पनेसे बढ़ नहीं सकती।

यदि हम मानवताकी दशा सुधारना चाहते हैं, यदि हम भले पुरुषों और सियोंको देखना चाहते हैं, तो हमें लोगोंके दिमागको विकसित करना चाहिये, हमें विचार करने और खोज करनेकी प्रवृत्तिको उत्साहित करना चाहिये। हमें संसरको यह विश्वास दिलाना चाहिये कि अन्य-विश्वास एक तुर्गुण है; और प्रमाणके विरुद्ध अथवा विना प्रमाणके किसी चौज्यर विश्वास करना कोई सद्गुण नहीं है। वास्तविक ईमानदार आदमी अयने प्रति सच्चा होता है। हमें संसारको बुद्धिके प्रकाशसे भर देना चाहिये। हमें दिमागी साहसको उत्साहित करना चाहिये। हमें दिमागी साहसको उत्साहित करना चाहिये। हमें वच्चोंको शिक्षित बनाना चाहिये, उन्हें अज्ञान और अपराधसे मुक्त करना चाहिये। विद्यालय ही वास्तविक मंदिर हैं और अध्यापद-गण ही सच्चे पुरोहित।

फोटोग्राफीके हारा सारा संसार महान् मूर्तियोंसे, महान् चित्रोंसे, कलाकी विजयोंसे—परिचित हो सकता है। इस तरह दिमागमें विशासता आती है, सहानुभृतिमें तीवता पैदा होती है, सीम्दर्यकी परस्व करनेकी शक्ति बढ़ती है, दिच स्वच्छ होती है और चरित्र निर्मेख होता है।

सभीको महान् उपन्यास पढ़ने चाहिये। सभीको औपन्यासिक संसारके, हारा आदर्श संसारसे परिचित होना चाहिये। कस्पना शक्तिको विकसित, शिक्षित और शक्तिशाली होना चाहिये। मिन्या विस्तास कला और साहित्यके पतनका कारण हुआ है। उसने हमें परीवाले राक्षस दिये, स्वर्ग नरकके हस्य दिये, देवताओं और दैत्योंके चित्र दिये और कलाके नामपर असम्मव मूर्तियों तथा ऊल-जल्ल चित्रोंका निर्माण किया। उसने हमें पागलोंके स्वम दिये, धर्मके पगले महात्माओंकी जीवनियाँ दीं, करिस्मोंके विवरण दिये और मुद्रोंकी हिंदुयोंसे जीवितोंके ठीक, होनेकी कहानियाँ दीं और यह सब पवित्र साहित्य कहलाया।

घर्मने सिखाया है कि जो विश्वासी हैं, जो माला जपते हैं, जो प्रार्थनायें करते हैं और वो अपना समय और पैसा धार्मिक-ग्रन्थों के प्रचारके लिये खर्च करते हैं, वे ही लोग मले हैं; रोष सब अनन्त पीड़ाकी चौड़ी-सहकपर बढ़े चले जा रहे हैं। देववादियों ने इस संसारके सुखोंकी धानकी फूसी और गन्दे-चीयड़ोंसे उपमा दी और इस बातकी घोषणा की कि आदमीके पापोंके कारण सारा संसार झामिश्वास है।

लेकिन सच्चे कवि और सच्चे कलाकार इस संसारसे—इस जीवनसे—विपटे रहे। उन्होंने केवल विद्यान बस्तुओंको चित्रित किया। उन्होंने दिमागके विचारोंको, इदयकी भावनाओंको, पुरुषों और ख्वियोंके दुःखों, सुखों,
आशाओं तथा निशशाओंको खक्क किया। उन्हें चारों ओर शक्ति और सौन्दर्य दिखाई दिया। उन्हें अपने देवता यहीं इसी पृथ्वीपर मिले।
कविता और कला इसी भूमिकी चीजें हैं। वे मानवीय हैं।

इसमें अब इतनी कस्पना शक्ति है कि इस अपने आपको दूधरोंकी जगह रखकर देख सकें। जो कोम नरकर्में विश्वास करते हैं उनमें उसी तरह कस्पना- शक्ति नहीं होती जैसे इत्यारों । इत्यारेमें इतनी कल्पना नहीं होती कि वह अपने मृतकको देख सके। उसे उसकी ऑखें नहीं दिखाई देती। उसे उसकी विषवाके वे हाथ नहीं दिखाई देते जो छाशते चिपटे हैं और वह होंठ भी नहीं जो छाशसे छगा है। उसे बच्चोंका विछाप नहीं सुनाई देता। उसे चिताकी आग नहीं दिखाई देती।

इम दिमागको विकसित करें, हृदयको सम्य बनायें और कल्पना शक्तिको पर लगने दें।

9

यदि इम काल्पनिक कथाओं और करिश्मोंको छोड़ दें, यदि परा-प्राकृश्विकका त्याग कर दें, तो फिर संसारको सभ्य कैसे बना सकते हैं!

क्या असत्यमें सुधार करनेका सामर्थ्य है ? क्या मिथ्या विश्वास सद्गुणोंकी माता है ? क्या असंभव और ऊल-जलूल बातोंमें किसीकी रक्षा करनेकी शक्ति है ? क्या बुद्धि मरनेवालोंके साथ ही समाप्त हो गई ? क्या सभ्य लोगोंको भी हिंशयोंके धर्मको स्वीकार करना चाहिए ?

यदि हम संसारका सुधार करना चाहते हैं, तो हमें सत्यपर, बास्तिविक घटनाओंपर और तर्कपर निर्भर रहना चाहिये। हमें आदिमयोंको सिखाना चाहिये कि यदि वे भले हैं तो अपने लिये और यदि बुरे हैं तो अपने लिये। दूसरे उनके लिये अच्छे अथवा बुरे नहीं हो सकते। न उन्हें दूसरोंके अपराधोंके लिए दोषी ठहराया जा सकता है और न उन्हें दूसरोंके गुणोंका अय दिया जा सकता है। हमें 'दूसरोंके पापोंका प्रायक्षित्र 'नामक सिद्धान्तको ठुकरा देना चाहिए। क्योंकि यह ऊल-जलल और अनैतिक है। हम आदमके पापोंके लिये दोषी नहीं और ईसाके गुण हमको दिये नहीं जा सकते। निरपराधियोंके कण्ठ, अपराधियोंके अपराधका प्रायक्तित्र क्यों करें ?

एक कार्य अच्छा, बुरा, अथवा न अच्छा न बुरा, अपने परिणासोंके अनुसार होता है। कार्य और उसके स्थामाविक परिणासके बीच कोई चीज नहीं आ सकती। एक शासक किसी अपराचीको क्षमा कर सकता है, किन्तु अपराधके स्वाभाविक परिणाम होकर ही रहेंगे। एक ईश्वर मले ही क्षमा कर दे, लेकिन क्षमा किये गये कर्मका फल तब भी वही होगा। हमें संसारको बताना चाहिए कि बुरे कर्मोंके परिणामसे बचा नहीं जा सकता। वे अहत्व्य पुलिस हैं, वे अहत्व्य परिशोध लेनेवाले हैं। वे कोई रिश्वत नहीं लेते, कोई प्रार्थना नहीं सुनते, और उन्हें कोई चालाकी ठग नहीं सकती। हमें देवताओंकी नहीं बल्कि स्वयं अपनी और उन लोगोंकी, क्षमा चाहिये जिन्हें हमसे हानि पहुँची है। बिना पछतावेके भी यदि अपनी गलतीका मार्जन हो, तो वह बिना मार्जनके पछतावेसे कहीं अच्छा है।

हम किसी ऐसे ईश्वरको नहीं जानते जो पुरस्कार देता हो, दण्ड देता हो, अथवा क्षमा करता हो।

हमें अपने मानव बंधुओंको सिखाना चाहिये कि आदर अंदरसे पैदा होता है, कहीं बाहरसे नहीं । सम्मान अर्जन किया जाना चाहिये । यह कोई दान नहीं है। कोई अनन्त शक्तिशाली परमात्मा भी किसी भिख-मंगेकी हथेलीपर सम्मानरूपी हीरा रखकर उसे धनी नहीं बना सकता।

उन्हें यह मी सिखार्थे कि सुख अच्छे कर्मोंकी कठी है, कूठ है और फल है। यह किसी देवताका प्रसाद नहीं है। आदमीको उसे कमाना चाहिये; उसका अधिकारी बनना चाहिये।

इस संसारमें ऐसा कोई जादू नहीं, ऐसी कोई इत्थ-फेरी नहीं जिससे अच्छे कर्मोंका फल बुरा और वुरे क्रमोंका अच्छा हो सके ।

आदिमियोंको सिखाओ कि वे किसी परखेकके लिये इस लोकका बिलिदान न करें; बिल्क अपना ध्यान इस लोककी समस्याओंको इल करनेमें छगार्थे। लोगोंको बताओ कि देव-बाद निराधार है, यह अज्ञान और भयका पुत्र है। इसने आदिमियोंके दिलोंको कठोर बना दिया है और उनकी कल्पनाओंको गन्दा।

देव-बाद इस संसारके लिये नहीं है। यह वास्तविक धर्मका कोई हिस्सा नहीं है। उसे अच्छाई या बुराईसे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म देवताओंकी पूजामें नहीं है, किन्तु मानवके कत्याणकी, मानवताकी सुल-इद्धि करनेमें है। कोई आदमी नहीं जानता कि कहीं कोई ईश्वर है अथवा नहीं, और इमारे अथवा किसी दूसरी जातिके ईश्वरके बारेमें जो कुछ भी कहा गया हैं वह सब निराधार है, बिना विचारका शब्द, विना वर्षाका बादल है।

हमें चाहिए कि हम धर्ममेंसे देव-बादको निकाल बाहर करें।

धार्मिक क्लाठन और राज्यका परस्तर कुछ संबंध नहीं रहना चाहिये। पादरी-पुरोहितोंका कहना है कि वे ईश्वरद्वारा चुने गये हैं और उनकी इक्ति उन्हें ईश्वरसे ही प्राप्त है। राजा ईश्वरकी इच्छाके अनुसार सिंहाएनपर वैठने हैं। ये तमाम कथन एकदम बिना सिर-पैरके हैं। तो भी लाखों करों को आदमी इन बातों में विश्वास करते हैं और इन्हें स्वीकार करते हैं। देववादको मरकारमें से निकाल बाहर करो, और राजाओं को अपने सिंहासन छोड़ देने होगे। सभी लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सम्कारों को उनकी शक्ति शासितों की अनुमतिसे मिलती है, और सभी सरकारी पदाधिकारी जनता के नौकर हैं। देव-वादको सरकारमें से निकाल बाहर करो कि इल्हामी पुरतकों और मिथ्या-विश्वासपूर्ण मठों के बारे में लोग अपने विचार स्वतंत्रता-पूर्वक प्रकट करने लग जायेंगे और पादरी-पुरोहित हमारे समयका अधिकांश स्थि ने कर सकेंगे।

देववादको शिक्षामसे निकाल बाहर करो। किसी ।वेद्यालयमें कोई ऐसी वात नहीं सिलाई जानी चाहिये जिसे कोई नहीं समझता। इस संसार और इस जीवनके बारेमें जानने लायक बहुत बातें हैं। इर बच्चेको विचार करना सिलाना चाहिये, और यह भी कि विचार न करना खतरनाक है। बच्चोंको मिथ्या विश्वासकी बेहूद्शियाँ और अत्याचार नहीं सिखानं चाहिए। किसी धार्मिक संप्रदायका किसी भी सार्वजनिक स्कूलपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। एक दूसरेसे घृणा करनेवाले और परस्पर लड़नेवाले धार्मिक संप्रदायोंके हाथमें जनताका पैसा नहीं जाना चाहिये। सार्वजनिक स्कूलको एकदम लीकिक होना चाहिए। वहाँ केबल उपयोगी बातोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये। इमारे बहुतसे विद्यालय धार्मिक संगठनोंके अधीन है। वहाँके सभापति और अध्यापक धर्म-प्रंथोंके पंडित हैं। परिणामस्वरूप जो मी यथार्थ बात किसी

भी मत विशेषके बिरुद्ध पढ़ती है उसे या तो दबा दिया जाता है या अरबीकार किया जाता है। केवल वे ही अध्यापकाण जो स्वभावसे मूर्ख हैं अथवा बेईमान हैं, अपनी जगह बनाये रख सकते हैं। जो सत्य बोलते हैं, जो यधार्य ज्ञान सिखाते हैं उन्हें त्यागपत्र देनेको कहा जाता है।

प्रत्येक विद्यालयमें सत्य आहत अतिथि होना चाहिये। प्रत्येक अध्यापकको स्रोज करनेवाला होना चाहिये और प्रत्येक विद्यार्थीको जिङ्कृता। देववाद और मानसिक वेईमानी दोनोंका गठबंधन हैं। बच्चोंके अध्यापकको समझदार और संपूर्ण रूपसे ईमानदार होना चाहिये।

आओ, हम देवबादको शिक्षामेंसे निकाल बाहर करें।

धार्मिक प्रशृक्तिके लोग लोकिक स्कूलोंकी ईश्वर-विहीन कहकर निंदा करते हैं। उन्हें वैसा होना ही चाहिये। सभी विज्ञान लोकिक हैं और ईहवरविहीन। देववादका विज्ञानसे वही संबंध हैं, जो जादू-टोनेका रसायन शास्त्रसे। यह वस्तु कुछ ऐसी है कि जिसकी शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। क्यों कि यह जानी ही नहीं जा सकती। इसका कहीं कुछ यथार्थ आधार नहीं है। यह न तो दिमागमें किसी चित्रको उत्पन्न करता है और न किसी मानसिक चित्रसे मेल ही खाता है। यह केवल अज्ञेय ही नहीं है, किन्तु इसके बारेमें विचार मी नहीं हो सकता। सैकड़ों और हजारों वर्षोंसे आदमी देववादके बारेमें चर्चा करते रहे हैं, शास्त्रार्थ करते रहे हैं, शास्त्रार्थ करते रहे हैं। पर कहीं कुछ मी तो प्रगति नहीं हुई। धार्मिक वर्दी पहननेवाला पुरोहित अमी वहींतक पहुँचा है, बहाँसे हव्हीने चलना आरंभ किया था।

हम जानते हैं कि देवबादने हमेशा शतुताको जन्म दिया है और आगे भी शतुताको जन्म देता रहेगा। यह परिवारोंमें घृणाके बीज बोता है, यह स्वार्यी है, अत्याचारी है, बदला लेनेकी माबनासे भरा है और ईर्षाल है। इसके अनुसार स्वर्गमें जा सकनेवाले थोड़े हैं और नरकमें जानेवाले बहुत। अब हम जानते हैं कि दिमागी साहस कोई गुण नहीं है। हमें दोंग और पक्षपातको पुरस्कृत करना छोड़ना चाहिए। हमें विचारकों, खोजियों, प्रकाशदाताओं और संसारको सम्य बनानेवालोंको त्रास देना छोड़ना चाहिए।

6

क्या अज्ञात जीवन और मृत्युके रहत्य, मनकी सीमाओंसे परेका संसार, मिथ्या-विश्वासके लिए सदैव सामग्री उपस्थित करता रहेगा ! क्या विज्ञानकी सेनाओंके सामने देवता और देत्य नष्ट हो जायेंगे या पीछे हटकर ज्ञातके क्षितिजसे परे कहीं न कहीं लटकते रहेगे ! क्या अंधकार सदैवके लिये परा-प्राकृतिकको जन्म देता रहेगा !

कुछ ही समय पहले पादरी लोग किसानोंने कहते ये कि नया येस्सलम, दिव्य नगर, पातालोंके ठीक ऊपर है। उनका कहना था कि इसकी दीवारें और शिलर आदमीकी दृष्टिसे परे हैं। दूरबीनका आविष्कार हुआ, तारागणोंके शृन्यमें देखनेवालोंको कहीं कोई नगर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने पादरियोंसे पूछा—" तुम्हारा नया येक्सलम कहाँ है!" पादरियोंने बड़े आनन्द और विश्वासके साथ उत्तर दिया—" जहाँतक तुम देख सकते हो, ठीक उससे आगे है!"

एक समय था जब यह विश्वास किया जाता था कि आदमियोंकी एक ऐसी नस्ल है जिनके कंघे उनके सिरोंसे ऊँचे होते हैं। सुदूर देशोंसे लीटनेवाले यात्रियोंसे इन अद्भुत लोगोंके बारेमें पूछा गया। समीका उत्तर था कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। दैत्योंमें विश्वास करनेवालोंका कहना था, "ओह, ऐसे लोग जिनके सिर उनके कंघोंसे नीचे होते हैं, उस प्रदेशमें रहते हैं, जहाँ दुम नहीं गये।" इस प्रकार जबतक सारे संसारका ज्ञान नहीं हो गया, दैत्य बने रहे और फलते फूलते रहे। हम सारे विश्वको नहीं जान सकते, हम असीम प्रदेशमें हर जगह नहीं जा सकते, और इस लिये इस असीम आकाशमें देवताओं और दैत्योंके लिये तथा स्वगों और नरकोंके लिये कहीं न कहीं स्थान बना ही रहेगा। इसलिए यह संभव है कि मिय्या विश्वास तब तक लँगड़ाता चलता रह सकता है जब तक कि संसार इतना बुद्धिमान नहीं हो जाता कि वह ज्ञातके आधारपर निर्माण कर सके, अपनी कल्पना-शक्तिको संभवकी सीमामें बद्ध रख सके, और जब तक परा-प्राकृतिक अपने आपको सिद्ध नहीं कर देता तब तक प्राकृतिकमें ही विश्वास करता रहे।

इन्शी लोग जिस दुनियामें रहते थे, उस दुनियाके बारेमें कुछ भी जाननेसे पहले देवताओं तथा स्वर्ग और नरकके बारेमें सब कुछ जानते थे। वे आकाश्में विचरनेवाले प्रेतोंसे सुपरिचित थे। वे मानव-जातिके आरंम और अंतके बारेमें सब कुछ जानते थे। जिन समस्याओंको दार्श नक लोग बुद्धिसे परेकी चीज मानते हैं, वे उनके बारेमें सुनिश्चित थे। वे फलित-ज्योतिष जानते थे किन्तु गणित-ज्योतिष नहीं। जादू-टोनोंके बारेमें जानते थे, किन्तु रसायन-शास्त्रके बारेमें कुछ नहीं। वे केवल उन्हीं बातोंके विषयमें बुद्धिमान् थे जिनके बारेमें कुछ नहीं जाना जा सकता।

सम्यताके विकासकी आरंभिक अवस्थामें सभी लोग एक ही तरह सेचते थे ! आज के ईसाई उन्हींका अनुकरण करते हैं । वे लोग संतारके वारेमें एक प्रकारसे कुछ मी नहीं जानते ये और समझते ये कि आदमीके उपयोगके लिए ही स्पष्ट रूपसे संसार की रचना की गई है । वे नहीं जानते ये कि पृथ्वीके बड़े बड़े प्रदेश सदा हिमाच्छादित रहते हैं, और अधिकांश देशोंकी परिस्थिति मानव-जीवनके अनुकूल नहीं है। वे मानवके उन असंख्य शत्रुओंसे अपरिचित ये जो अदृश्य रूपमें जल, भोजन तथा वायुमें रहते हैं। थोड़ी बहुत भलाईके पीछे उन्हें देवता दिखाई देते और बुराईके पीछे देत्य । उन्हें देवताओंका कृपा-भाजन बनना सबसे बड़ी बात मालूम होती थी, क्यों कि वे ही देत्योंसे उनकी रक्षा कर सकते थे । जो इन देवताओंकी पृजा करते, बिलदान चढ़ाते और पुजारियोंकी आशा मानते, बं उस जातिके वफादार सदस्य माने जाते, और जो पृजा करनेसे इंकार करते, वे शत्रु और जातिहोही घोषित किये जाते । आत्म-रक्षाके लिये, देवताओंके अविश्वासियोंको या तो देशनिकाला दे देते या उन्हें नष्ट ही कर डालते ।

जैसा उनका बिश्वास था, उसके अनुसार उनका आचरण सर्वधा स्वामा-विक था। न केवल रोग और मृत्युसे, न केवल महामारी और अकालसे ही वे अपनी रक्षा करना चाहते थे किन्तु वे परलोकमें अपनी संतानकी आत्माओंको भी अनन्त यातनासे सुरक्षित रखना चाहते थे। उनके देवता असम्य थे, वे केवल खुशामद और पूजा ही नहीं चाहते थे, किन्तु मत विशेषका आग्रह भी। जब तक ईसाई अनन्त दंडके सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं, तब तक खोज करनेवालोंके तथा तर्कको ही प्रमाण माननेवालोंके शत्रु रहेंगे। विज्ञान सदासे बिनम्न, बिचारपूर्ण तथा सत्यका पक्षपाती रहा है, है, और रहेगा। इसका केवल एक ही उहेश्य है: सत्यका पता लगाना। इसमें न कहीं कोई पक्षपात है न घृणा। यह बुद्धिका राज्य है, यहाँ उत्तेजनासे कुछ भी हघर उधर नहीं हो सकता। यह किसी ईश्वरको प्रसन्न करने, स्वग्माति अथवा नरकसे बचनेका प्रयत्न नहीं है। यह इस संसारके लिए है। आदमीके उपयोगके लिए यह सपूर्ण रूपसे खुला है। यह कुछ छिपाता नहीं, किन्तु प्रकट करता है। यह रहस्यका शत्रु है। यह आदमीसे अपनी सभी इंद्रियोंका उपयोग करनेके लिए कहता है और इसपर जोर देता है। यह पवित्र अथवा इल्ह्मामी होनेका सूठा दावा नहीं करता। यह खोज, आलोचना और इनकार तक को निमंत्रण देता है। यह इर तग्हमे परखनेकी बात कहता है। इसके अनुसार कोई भी नास्तिक अथवा अविश्वासी नहीं होता। जो लोग अजानमें अथवा जान-वृक्ष-कर सत्यसे इनकार करते हैं, उन्हे जेलमें डालनेकी बात यह नहीं करता। सत्यके ज्ञानमेंसे जो सुख उत्पन्न होता है वही इसकी ओरसे दिया जा सकनेवाला एकमात्र पुरस्कार है, और मुधारमेंसे पैदा होनेवाला दुःख ही एकमात्र दंड। सत्तरको समझदार बनाकर उसका सुधार करना ही इसका प्रयत्न है।

दूसरी ओर देवबाद सदासे अजानी, अमिमानी और अत्याचारी रहा है और रहेगा। जब ईसाइयतके हाथमें ताकृत थी, उस समय द्वांगके सिरपर मुकुट या और ईमानदारी केंद्र थी। देवबादने सदासे निकृष्टतम छोगोंको स्वर्ग मेजा है, और श्रेष्टतम छोगोंको नरक।

अन्तिम न्यायके विनका एक दृश्य देखिये ---

ईसामसीह अपने सिंहासनपर विराजमान है। उसका मंत्री उसके पास बैटा है। एक आत्माका आगमन होता है। आगे जो कुछ घटता है वह इस प्रकार है:—

<sup>&</sup>quot; तुम्हारा नाम क्या है ? "

<sup>&</sup>quot; तोरक्यूमद । "

<sup>&</sup>quot;क्या तुम ईसाई थे १ "

<sup>&</sup>quot;हाँ, मैं ईसाई था । "

- " क्या तुमने औरोंको ईकाई बनानेका प्रवस्न किया !"
- " मैंने उन्हें प्रेरणासे, प्रचारसे, प्रार्थनासे और जोर-जनर्दस्तीसे भी ईसाई बनानेका प्रयत्न किया।"
  - " तुमने क्या क्या किया !"
- "मैंने नास्तिकांको जेलमें डाला, बेड़ियोंमें जकड़ा, उनकी जबानें चीर डालीं, आँखें निकाल लीं, हिंदुयाँ चूर चूर कीं, पैरोंको भून डाला, और फिर भी वे नहीं माने तो उन्हें जीवित जला दिया। "
  - "क्या तुमने यह सब मेरी शानके लिये किया ?"
- " हाँ, सब कुछ आपके लिये। मैं कुछको बचाना चाहता था, मैं छोटे बच्चों और दुर्बल दिमागवालोंकी रक्षा करना चाहता था।"
  - "क्या तुम बाइबलमें विश्वास रखते थे, करिइमोंको मानते थे?"
  - " हाँ, मैं यह सब मानता था, मेरी बुद्धि अद्धाकी गुलाम थी। ''
- " बहुत अच्छा किया। नैक और वफादार नीकर, इसे मेरे स्वामीके दिव्य-लोकमें पहुँचा दो।"

एक दूसरा आत्मा उठ खड़ा होता है।

- " तुम्हारा क्या नाम है ?"
- " ग्युर्दनो ब्रूनो "
- "क्या तुम ईसाई थे ?"
- "एक समय था, किन्तु अत्र बहुत वर्षीसे मैं एक दाईानिक हूँ, मत्य अन्वेषक।"
  - " क्या तुमने अपने भाइयोंके धर्म-परिवर्तनका प्रयत्न किया ? "
- "मैंने उन्हें ईसाई बनानेका तो नहीं, किन्तु तर्क-धर्मके अनुयायी बनानेका प्रयत्न किया, मैंने उन्हें अज्ञान और मिथ्या विश्वासकी गुलामीसे मुक्त करनेका प्रयत्न किया। मैंने संसारको यथासामध्य सम्य बनानेका प्रयत्न किया। मैंने संसारको यथासामध्य सम्य बनानेका प्रयत्न किया। लेगोको सहनशील और दयाल बनानेका, पादरियोंके दिलोंको नरम करनेका, और संसारसे यातनाका मूलोच्छेद कर देनेका, यत्न किया। मैंने अपने ईमानदाराना विचारोंको प्रकट किया, और तर्कके प्रकाशमें चलनेका प्रयत्न किया।

"क्या तुम्हारा बाहबलमें विश्वास था शक्या तुम करिश्मोंको मानते थे श " "नहीं, में विश्वास नहीं करता था ! मैं यह नहीं मानता कि ईश्वरने कभी इस संसारमें जन्म ग्रहण किया, अथवा ईश्वरने कभी बद्रईका काम सीखा । इस प्रकारकी बातोंमें न विश्वास कर सकता था और न कभी किया ! किन्तु जितनी भी कर सकता था मैंने उतनी मलाई करनेकी कोशिश की । मैंने अज्ञानियोंके अज्ञानको दूर किया, दुखियोंको सान्त्वना दी, निर्दोष व्यक्तियोंका पक्ष ग्रहण किया, अपनी गरीबीको ही गरीबोंमें बाँटा, और अपने मानव बंधुओंके सुखमें वृद्धि करनेके लिये जो कुछ मुझसे हो सकता था, किया ।"

ईसा मसीहका चेहरा काला पड़ गया । गुस्सेसे उसकी भवें तन गई। अपना हाथ ऊपर उठाकर यह चिछा उठा—वूर भागो यहाँसे और उस अनन्त आगमें जल मरो जो कि दैतान और उसके गणोंके लिये बनी है।

यही ईश्वरकी करुणा है--दयाल ईसा मसीहकी दया।

देवबाद ईश्वरको एक दैत्य, एक अत्याचारी, एक इन्ह्यीका रूप दे देता है। वह आदमीको गुलाम बना देता है। वह आज्ञाकारी, बिनम्न तथा भयभीतको स्वर्गका लालच देता है और आत्मानर्भर लोगोंको नारकी यातनाओंकी धमकी देता है।

यह तर्ककी निन्दा करता है, आशा और भयके सामने भ्रुकता है। यह अपने आलोचकोंके तर्कोंके उत्तर नहीं देता, बल्कि असत्य और धुठी निन्दाका रास्ता अपनाता है। यह प्रगति करनेके अयोग्य है।

परा-प्राकृतिक और प्राकृतिक संघर्षमें देवताओं और आदिमयोंके बीचकी लड़ाईमें इम मध्य रात्रिमेंसे गुजर चुके हैं। सम्यताकी शक्तियाँ और जिन्न यथार्थ बातों और सत्योंका आविष्कार हो चुका है वे, सभी विज्ञानके पक्षमें हैं। हमें न काल्पनिक कथाओंकी आवश्यकता है, न करिश्मोंकी, न देवताओंकी और न दैत्योंकी।

9

पीढ़ी दर पीढ़ी काल्पनिक कथाओंकी शिक्षा दी जाती रही है और करिक्मोमें विश्वास रहा है। हर माता एक धर्मप्रचारिका रही है और अपने

बच्चेको बढ़े ही स्नेहपूर्ण ढंगसे धर्मके असत्य सिखाती रही है। माताके दूधमें ही मिथ्या-विश्वासका विष रहा है। वह ईमानदार थी और प्रेमकी मूर्ति थी। उसका चरित्र, उसकी मलाई, उसकी मुसकराहट और उसके चुंबन उसके द्वारा सिखाये गये मिथ्या-विश्वासों में बुलमिलकर एक हो गये। पिता, मित्र और पुरोहितने माताका साथ दिया, और इस प्रकार शिक्षत बच्चे अपनी संतानके शिक्षक बन गये। इसी क्रमसे ये मत आजतक जीवित रखे गये हैं।

बचपनको रोमांच, रहस्य और विशालता अच्छी लगती है। यह एक ऐसे संसारमें रहता है जहाँ किसी कार्यके छिये कारणकी आवश्यकता नहीं। जहाँ परी हाथ हिलानी है और राजकुमार प्रकट हो जाता है। जहाँ इच्छामात्रसे बांछित वस्तु पैदा होती है और मंत्र-तंत्र जो चाहे कर सकता है। व्यक्ति जातिका जीवन जीता है, और जातिने अपनी बाल्यावस्थामं जो कुछ किया उससे बचा आनन्दित होता है।

गलियों और वास्तविक घटनाओंमें वही सबंध मालम देता है जो धान और जंगली घासमें। गलियाँ अपनी चिन्ता आप कर लेती हैं, जब कि बास्तविक घटनाओंकी पूरी सावधानीसे रक्षा करनी होती है। अमत्य जगली घासकी तरह अपने आप ही बढ़ता है। जंगली घासको योग्य भूमि अथवा वर्षाकी कुछ परवाह नहीं होती। इतना ही नहीं कि जंगली घास किसी तरहकी कोई सहायता नहीं चाहती, बल्कि नष्ट करनेके लगभग सभी प्रयत्नोंके बावजूर भी उगती है। बच्चोंके मनमें, मिथ्या-विश्वास, काल्पनिक कथायें और करिक्में एक प्रकारका स्वामाविक घर बना लेते हैं, और बहुत-सी हालतोंमें हमेशाके लिये। जवानीमें भुला दिये जानेपर अथवा इनकार कर दिये जानेपर भी वे बुढ़ापेमें फिर प्रकट हो जाते हैं और अंत समय तक पीछा नहीं छोड़ते।

धार्मिक असत्योंके दीर्घायु होनेका एक हदतक यही कारण है। पादरी-पुरोहित हाथोंको जोड़कर और आँखोंको आकाशकी ओर उठाकर हर चिंतकसे पूछते हैं कि वह इतना निर्देशी कैसे हो गया कि अपनी माँके धर्मपर आक्रमण कर सका ? पादरी समझते हैं कि इस प्रश्नका किसीके पास कोई उत्तर नहीं। आरचर्य है कि वे यही प्रश्न हिन्दुओं और चीनियोंके बारेमें क्यों नहीं पूछते ? उनसे ये लोग अपनी माताओं के धर्मको उसी प्रकार छोड़ देनेकी आशा करते हैं जिस प्रकार ईसा और उसके शिष्योंने अपनी माताओं के धर्मको छोड़ दिया था। यहूदियों और अन्य धर्मावलंबियों के लिये यह ठीक है कि अपनी माताओं के धर्मको छोड़ दें; किन्तु दार्शनिकों और चिंतकों के लिए नहीं।

प्राकृतिक घटनाओं की जाँच पड़ताल की गई और कहीं किसी परा-प्रकृतिका पता नहीं लगा । काल्पनिक कथायें, कल्पना-लोकसे अन्तर्धान हो गई । उनमें जो काव्यका अंश था वहीं शेष बच रहा । अब हम एक प्राकृतिक संसारमें जी रहे हैं ।

हमारे पूर्वजोमेंसे कुछने धर्मकी स्वतंत्रताकी माँग की थी। हम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं:—हम स्वतंत्रताके धर्मकी माँग करते हैं।

हे स्वतंत्रते ! एकमात्र तृ ही मेरी आराधनाकी देवी है । एकमात्र तृ ही ऐसी देवी है जिसे खुके हुए घुटनोंसे घृणा है । तेरे खुले मंदिरमें — जहाँ न दीवारें हैं और न छन; जहाँ तारे जगमगाते हैं और सूर्य चमकते हैं — तेरे पुजारी सीधे तनकर खड़े हो सकते हैं । वे न छुकते हैं, न रंगते हैं और न जमीनपर अपना माथा ही टेक्ते हैं । उनके ओठोंने कमी जमीनकी मिट्टीका स्पर्ध नहीं किया । हे स्वतंत्रते ! तेरी वेदीपर न मातार्थे अपने बच्चांका बिलदान करती हैं और न आदमी अपने अधिकारोंका । त् आदमीसे केवल वे ही चीज़ें माँगती है जिन्हें हर मला आदमी घृणाकी दृष्टिसे देखता है — चाबुक, बेड़ी, और कारागारकी चावियाँ। तेरे यहाँ न कोई योप है, न पादरी-पुरोहित, जो तेरे और मानव-बंधुओंके बीच आकर खड़ा हो सके । तुझे न मूर्खतापूर्ण बाह्य क्रिया-कलापोंकी परवाह है और न स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाओंकी। तेरे पवित्र मंदिरपर तर्ककी न बुझनेवाली बत्ती जल रही है । एक दिन आयेगा, जब उसका पवित्र प्रकाश सारे संसारको प्रकाशित कर देगा।

## एक गृहस्थका प्रवचन

महिलाओ और भद्र पुरुषों, में आज कुछ ऐसे विषयोंके बारेमें दो चार शब्द कहना चाहता हैं जो हम सबको प्रिय है, और जिनमें हर आदमीकी रुचि होनी चाहिये। संभव है इनमें किसी पुरुषकी रुचि न हो तो उसकी स्त्रीकी होगी, उसके बच्चोंकी हो सकती है। मैं चाहुँगा कि यह संसार ऐसा बन जाय कि जब कोई आदमी मरने लगे तो उसको यह अनुताप न हो कि वह अपनी स्त्री और बच्चोंको दुनियाके लोगोंके लोम, ईर्षा और निर्दयताका शिकार बननेके लिए छोड़े जा रहा है। जिस शासनमें सबसे अधिक परिश्रम करनेवाले. सबसे कम पाते हैं, वह शासन ही सदोष है। जब ईमानदार लोगोंको चीथड़े पहनने पहते हैं और मुंडे अच्छेसे अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, जब कोमल प्रकृतिके दयावान् लोग रोटीके सुखे दुकड़े खाकर जीते हैं और दुष्ट दावतें उड़ाते हैं, तब यह सब कुछ पाप है। मैं कुछ बहुत नहीं कर सकता, तो जो दुखी है, उससे कमसे कम सहानुभृति तो रख सकता हैं। एक बात है जो हमें आरम्भमें ही याद रखनी चाहिये और यदि मैं आज रात आप सबको बड़ी एक बात सिखा सकें--यदि आप उसे पहलेसे न जानते हों-तो मं अपने आजके कथनको असाधारण रूपसे एफल मानुँगा।

में चाहता हूँ, आप यह बात याद रखें कि हर आदमी वही कुछ होता है जो उसे होना चाहिये। में चाहता हूँ कि आप उस पुरानी स्वतंत्र नैतिक कर्तृत्ववाली बेहूदा बातसे अपने दिमागको मुक्त कर लें। तब आप देखेंगे कि आपके मन तमाम मानव जातिके लिये उदारताकी भावनासे मर जायेंगे। जब आप जानेंगे कि लोग जिस प्रकार अपने कदकी ऊँचाईके लिये उत्तरदायी नहीं हैं, जिस प्रकार अपने स्वप्नोंके लिये उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार अपने कार्योंके लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं। यदि आप अन्तमें यह समझ जायेंगे कि हर कार्यका अपना पर्यात कारण होता है, तो मुझे विश्वास है कि आपके मनमें अपने प्रति और सारी मानवताके प्रति वही उदारताकी भावना भर जायगी।

धन कोई पाप नहीं है; निर्धनता कोई पुण्य भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि सदाचारी आदमी प्रायः निर्धन रहे हैं। मानव-जीवनके लिये आदमी-का सुख ही सबसे बड़ा आदर्श हैं। अपनेको और दूसरोंको सुखी बनानेवाला आदमी ही वास्तविक बुद्धिमान् है।

में जन्मसे ही आत्म-त्यागकी बात सुनता रहा हूँ। इससे बदकर बुद्व-पनकी कभी कोई बात नहीं हुई। कोई भी आदमी जो भला काम करता है निःस्वार्थ भावसे नहीं करता। भला काम करना बुद्धिकी कली है, फूल है और फल है। उच्चतम स्वार्थ और संपूर्ण औदार्यसे प्रेरित होकर ही भला कार्य किया जाना चाहिये। कोई भी आदमी कभी आत्मत्यागी नहीं होता, जब तक कि वह कोई गलती न करे। अपनी हानि करना आत्मत्यागी होना है। जो दूसरेके साथ न्याय नहीं करता वह अपने भी न्यायका अधिकारी नहीं। ऐसे पीधे रोपना जिनमें सदैव आनन्दके फल लगते रहें, आत्मत्यागी होना नहीं है। मात्र परोपकारके लिये ही भला काम करना एक बेहुदी कल्पना है। गुम यदि कोई मला काम करना चाहते हो, तो न केवल दूसरोंके लिये किन्तु अपने लिये भी; क्योंकि कोई भी संपूर्ण सम्य आदमी कभी पूर्ण सुखी नहीं रह सकता, जब तक बुनियामें एक भी आदमी बुखी है।

हम एक कदम आगे वहें। वर्वरताके युगमें यदि कोई आदमी इस संवारमें बुद्धिमानीपूर्वक रहता था तो वह दूसरे लोकमें पुरस्कृत होता था। लोगोंको दूसरे लोकमें पुरस्कृत होता था। लोगोंको दूसरे लोकमें पुरस्कृत होनेका विश्वास दिलाया जाता था। यदि उनमें इतना आत्म-त्याग हो कि वे सदाचारी बने रह सकें, यदि वे चोरी और हत्या करनेसे बचे रहें; यदि वे यहाँ काम-मोगके जीवनमें लित न हों, तो उन्हें पर-लोकमें इस आत्मत्यागका बदला मिलेगा। मेरे सोचनेका तरीका एकदम विपरीत है। जो उचित है वह, आत्मत्यागकी मावनासे न करो, किन्तु इसिलेये करो कि तुम अपनेको मेम करते हो और दूसरोंको मेम करते हो। उदार बनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिय अच्छा है। न्यायी बनो, क्योंकि कोई दूसरी बात आत्महत्या है। जो आदमी कोई गलत काम करता है वह अपनेको प्लेमका रोगी बनाता है, और जन वह अपनी खेली काटेगा हो उसे

पता लगेगा कि जिस समय उसने अपना धर्म निमाया उस समय वह आत्म-त्यागरे काम नहीं ले रहा था।

यदि तुम स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हो, और यदि तुम वास्तवमें सम्य हो, तो यह चाहोगे कि दूसरे भी सुखी रहें। हर आदमीको अपनी योग्यताके अनुसार मानवताके मुखमें वृद्धि करनी चाहिये, क्योंकि उससे स्वयं उसके सुखमें वृद्धि होती है। कोई भी आदमी तब तक वास्तवमें मुखी नहीं हो सकता जब तक कि अपने साथ रहनेवालोंमें अपने जीवनके मुखको नहीं बाँटता।

बहुत-से लोग कल्पना करते हैं कि धनी स्वर्गमें रहते हैं, किन्तु उनका स्वर्ग एक मुलम्मा चढ़ा हुआ प्रायः नरक ही है। न्यूयां केंमें ऐसा एक भी बुद्धिमान् आदमी नहीं होगा, जिसके पास पचास लाख डालर हों। क्यों ? क्योंकि तब रुपया ही उसका मालिक बन जायगा। वह अपनी तिजोरीकी चाबीमात्र हो जायगा। वह रुपया उसे दिन चढ़े उठायगा, उसके मित्रोंको उससे जुदा कर देगा; उसके दिलको डरसे मर देगा और उसका दिनका मुख और रातके मधुर स्वयन छीन लेगा। वह रुपयेका मालिक नहीं बन सकता, रुपया उसका मालिक बन जाता है और तब अधिकाधिक कमाता जाता है। किस लिये ? वह नहीं जानता। यह एक पागलपन बन जाता है। कोई भी आदमी एक महलमें एक कोठड़ीसे अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता।

जो कुछ तु॰हें चाहिये उससे अधिककी इच्छा करना पागलपन है। हम एक आदमीकी, इस बड़े नगरमें रहनेवाले एक आदमीकी, कल्पना करें जिसके पास २० या ३० लाख कोट हों, ५० लाख या १ करोड़ टोपियाँ हों, जूतोंका एक बड़ा भारी भंडार हो और करोड़ नेकटाइयाँ हों और फिर कल्पना करें उस आदमीकी जो पानीमें, बरफ़में, मुनह चार बजे उठकर दिनभर एक कुत्तेकी तरह काम करता है ताकि उसे एक और नेकटाई मिल जाय। दो करोड़ या तीन करोड़का मालिक आज क्या ठीक यही नहीं करता है १ वह अपने जीवनके तारतार करता रहता है ताकि कोई कह उठे—ओह ! तुम कितने धनी हो ! पर वह इस धनका क्या उपयोग कर सकता है १ कुछ नहीं। क्या वह इसे खा सकता है १ नहीं। मित्र बना सकता है १ नहीं। खुशामद और असत्य खरीद सकता है १ हाँ। अपने सभी गरीब संबंधियोंकी घृणाका पात्र बन सकता है १ हाँ।

# भगवानका अभिशाप

सारा संसार भयसे त्रस्त है। आत्माने अज्ञानकी शरण गद्दी है। सहस्रों वर्षः तक बुद्धिरूपी समुद्रमें तर्कके हत्यारे खूट मार करते रहे हैं। पवित्र आत्मार्थे तटसे सटे हुए दीप-स्तम्भकी ओर देखती रही हैं।

समुद्र दैत्योंसे भरे ये और द्वीप परियोंसे, जनता एक तंग सड़कके बीचसे हाँकी जा रही थी। पादरी पुरोहित आगे आगे झाड़ियोंको पीटते चलते थे, मानों वे डाकुओंको डरा रहे हैं। बेचारे अनुयायियोंको जब कहीं कोई छटेरे न दिखाई दिए तो उन्होंने अपने वीर नेताओंके प्रति हार्दिक इतकता प्रकटकी।

सुंडके झुंड गिरते पड़ते लोगोंने आँखें फाड़ फाड़ कर उन गड़रियोंकी ओर देखा जिन्होंने उन्हें भयानक भेड़ियोंकी कथाएँ सुनाहें। बड़ी प्रसन्ततापूर्वक उन्होंने आत्म-सुरक्षाके बदलेमें अपने गरम कोट उन गड़रियोंको दे दिये। वे स्वयं वस्त्रविहीन हो गये और भयानक सर्दीमें ठिटुरते रहे। किन्तु उन्हें प्रसन्तता थी कि उनके रक्षक सुखी और गरम हैं।

इस सारे युगमें इल चलानेवालोंको अपनी पसीनेकी कमाई प्रार्थना करने-बालोंको देनी पड़ी। धनीवर्ग इन पवित्र निकम्मोंको पोस्ता था। शोपड़ी मंदिरके लिए लुटती थी और ढोंगीके दुशालेके लिए दिह आदमीने अपनी चीथड़े तक दे डाले।

भय दिमागका कारागार है, और मिथ्या विश्वासरूपी खड्गसे ही ढोंग आत्माकी इत्या करता है। शहस स्वतंत्रता है। मैं विचारोंके पूर्ण स्वातंत्र्यका पक्षपादी हूँ। विचारके साम्राज्यमें हर कोई एक राजा है। हर किसीके तनपर अधिकारकी वहीं है। मैं मानसिक स्वतंत्रताके जनतंत्रका नागरिक हूँ और केवल वे ही इस जनवंत्रके अच्छे नागरिक समझे जा सकते हैं जो तर्क कोन प्रेरापका आश्रय लेते हैं। पशुबलका आश्रय लेनेवाले तो जनतंत्रके द्रोही है, गणुष्ट हैं।

अत में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ी देगके लिए यह भूल जाय कि आप अमुक संप्रदाय अथवा अमुक धर्मके अनुआयों हैं। थोड़ी देगके लिए इम केवल इतनी ही बात याद गर्ले कि इम पुरुप और खियाँ हैं। आप मुझे यह कहनेकी आज्ञा दीजिए कि पुरुप और खी ये मानवताको दी जा सकनेवाली ऊँचीसे ऊंची हिगरियाँ हैं।

आओ, यदि हो सके, तो हम अपने दिमागको मयसे सर्वथा गुक्त कर छें।
यह कत्यना मत करो कि इस अनन्त विस्तारम कोई ऐसा ईश्वर है जो
यह नहीं चाहता कि प्रत्येक पुर्वप और स्त्रों अपने छिए स्वतंत्रतार्वक
सोचे । यह कत्यना मत करो कि कोई ऐसा देश्वर है, जो अपने
बच्चोंके हाथमें तर्कल्पी मशास्त्र दे और जब वे उसके प्रकाशम आगे बटने
स्रों तो उन्हें नरक भेज दे। हम साहमसे काम ले।

पादरी-पुरोहितोंने नास्तिकता नामक एक अपराधका आविष्कार किया हैं और ढोंगी-लोग हजारों वर्षसे इस अपगधकी ओटमें चेनकी बंसी बजा रहे हैं। नास्तिकता केवल एक ही है और वह है अन्याय; पूजा भी एक ही है और वह है न्याय।

तुम्हें किसी ऐसे भगवान्से डरनेकी आवश्यकता नहीं जिसे तुम कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । सावधान रहो कि तुमसे तुम्हारे किसी मानव-बन्धुको हानि न पहुँच । जिस अपराधको तुम कर ही नहीं सकते उसे करनेसे क्यों डरते हो ? तुम उस अपराधको तुम कर ही नहीं सकते उसे करनेसे क्यों डरते हो ? तुम उस अपराधसे बचनेका प्रयत्न करो जो शायद तुमसे हो सकता है । ईरवरको कोई हानि न पहुँचा सकनेका कारण यह है कि अनन्तम कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । तुम बिना किसीकी अवस्थामें परिवर्तन किये उसके सुखको बढ़ा या घटा नहीं सकते । यदि ईरवरमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो तुम न उसकी कोई हानि कर सकते हो और न उसे कोई लाम ही पहुँचा सकते हो ।

एक यहूदी एक बार किसी भोजनालयमें भोजन करने गया। उसकी जयान ललचाई और उसने उस यहूदीके कानमें कहा—'' थोड़ा सा स्थरका मांस खाओ।'' वह जानता था कि विश्वमें यांद कोई बात है कि जिससे खुटा सफत नागज होता है तो वह है किसी भले आदमीको स्थरका मांस खाते देख 'ना। यह यह अच्छी तरह जानता था और यह भी जानता था कि खुदा हर छोटी-बड़ी बातपर हर समय निगाह रखता है। लेकिन उसकी भूख जीत गई, जिसा कि हम सबके साथ होता है, और उसने यूअरका मास खा लिया। वह जानता था कि यह पाप है और इसलिए लज्जाके मारे उसके गाल लाल हो गये। जिस समय उसने भोजन-एहमें प्रवेश किया था, दिन बहुत ही अच्छा था और आकाश एकदम इतना स्वच्छ, जितना कि वह जूनके महीनेमें होता है। किन्तु जब वह भोजनएहसे बाहर निकला आकाशपर धनधोर बादल थे, बिजली चमक रही थी और उसकी कड़कसे पृथ्वी काँप रही थी। यह वापिस भोजनालयमें गया। उसका चेहरा दूध जसा सफेद हो गया था। उसने उस भोजन-एहके एक आदमीको बुलाया और कहा—

" मेरे यार, क्या तुमने पहले कमी एक जरासे स्अरके मासके दुकड़ेके लिए इनना हो हला सुना है ?"

जब तक हम ऐसे ईश्वरमें विश्वास करते रहेंगे और जब तक हम समझते रहेंगे कि आकाशके ऊपर किसी ऐसे अत्याचारीका निवास-स्थान है तब तक सभी पृथ्वी पुत्र रेंगते रहेंगे और वे दिमागी कायर बने रहेंगे। हम सोचें और ईमानदारीसे अपने विचार प्रकट करें।

थोई। देरके लिये भी यह मत समझो कि जो लोग मुझसे सहमत नहीं हैं,
में उन्हें बुरे आदमी मानता हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ और प्रसन्नतापूर्वक
स्वीकार करता हूँ कि मानवताका एक बड़ा हिस्सा, एक विशाल एवं विराट्
बहु-जन समुद्राय पर्य्याप्त ईमानदार है। मेरा विश्वास है कि अधिकांश ईसाई
अपने विश्वासोंका ही प्रचार करते हैं और अधिकाश पादरी संसारको बेहतर
बनानेके लिये प्रयत्न-शील हैं। मैं उनकी अपेक्षा अच्छा होनेका दावा नहीं
करता। यह केवल बुद्धिका प्रश्न है। यह प्रश्न सर्वप्रयम मानसिक-स्वतनत्रताका प्रश्न है और उसके बाद एक ऐसा प्रश्न है, जिसका निर्णय मानवता-

की तककी वेदिकापर ही हो सकता है । मैं उनकी अपेक्षा अच्छा होनेका दावा नहीं करता । शायद में उनमेंसे बहुतोंकी अपेक्षा बुरा हूँ; किन्तु यह तो प्रभ ही नहीं है । प्रश्न यह है कि बुरा-मला जैसा भी मैं हूँ, क्या मुझे सोचनेका अधिकार है ! दो कारणोंसे मैं समझता हूँ; हाँ, मुझे अधिकार है ।

पहले तो मैं बिना सोचे रह नहीं सकता, दूसरे मैं इसे पसन्द करता हूँ। सारा प्रश्न अधिकारका है। यदि मुझे अपने विचार प्रकट करनेका अधि-कार नहीं, तो फिर किसे हैं ?

"ओह" उनका कहना है, "हम तुम्हें सोचने देंगे, हम तुम्हें जलावेंगे नहीं।"

" अच्छा, तुम मुझे क्यों नहीं,जलाओगे ?"

"क्योंकि इस समझते हैं कि एक सज्जन आदमीका यह कर्तस्य है कि वह दूसरोंको सोचने और अपने विचार प्रकट करने दे।"

" तब यदि तुम मुझे मेरे विचारोंके लिये दण्ड नहीं देते तो इसी लिये कि तुम समझते हो कि इससे तुम्हारी निन्दा होगी ? "

"肖1"

"अौर तब भी तुम ऐसं परमात्माको पूजते हो जिसके बारेमें तुम्हारा कहना है कि वह मुझे अनन्त दण्ड देगा ?"

निःसंदेह, अनन्त परमात्माको एक आदमी जितना न्यायी तो होना ही चाहिये। निश्चय ही, किसी परमात्माको यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह अपने पुत्रोंको ईमानदार बननेके लिये दण्डित करे। उसे ढोंगियोंको स्वर्ग नहीं मेजना चाहिये और सच्चे आदमियोंको अनन्त-पीड़ाका कष्ट नहीं देना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि मैं सोच-विचार करता हूँ तो क्या मैं परमात्माके दरवारमें अपराची हूँ ? यदि परमात्मा यही चाहता या कि मैं विचार न करूँ, तो उसने मुझे सोचनेकी दाकि क्यों दी ? मेरा यह हट विश्वास है कि न केवल मुझे सोचनेका अधिकार ही नहीं है, बस्कि अपने ईमानदाराना विचारोंको

अकट करना भी मेरा कर्तव्य है। देवता-गण कुछ भी कहें, हमें अपने प्रति सच्चा होना चाहिये।

इमारे सम्मुख वह वस्तु है, वह पद्धति है, जिसे छोग ईसाई धर्म कहते हैं। हजारों छोग सोचते हैं कि मैं ऐसा बदमाश कैसे हो सकता हूँ कि मैं ईसाई धर्मपर आक्रमण करूँ!

इसमें कई अच्छी बातें भी हैं। मैं कभी किसी ऐसी बातपर आक्रमण नहीं करता जिसके बारेमें मेरा विश्वास हो कि वह अच्छी है। मैं कभी किसी ऐसी बातपर आक्रमण करनेसे नहीं डरता जिसके बारेमें मेरा विश्वास है कि वह बुरी है। मेरे सम्मुख वह वस्तु है, जिसे वे लोग ईसाई धर्म कहते हैं। मैं देखता हूँ कि जो जातियाँ जितनी ही अधिक मात्रामें धार्मिक रही हैं, वे उतनी ही अधिक मात्रामें उन धर्मोंके संस्थापकोंसे चिपटी रही हैं, अर्थात् उन्होंने बर्वरताकी ओर प्रगति की है। मैं देखता हूँ कि यूरोपमें स्पेन, पुर्तगास्त और इटली सबसे खराब हालतमें हैं। मैं देखता हूँ कि जो जाति नास्तिकताके अधिक समीप है, वह सबसे अधिक सम्पन्न है, जैसे फांस।

इस लिये मैं कहता हूँ कि संपूर्ण मानशिक स्वातन्त्र्यमें किसी तरहका कोई खतरा नहीं। मैं अपनेमें ही देखता हूँ कि जो आदमी विचार करते हैं वे विचार न करनेवालों जितने अच्छे अवस्य हैं।

में कहता हूँ कि इमारे सामने वह चीज है, जिसे लोग ईसाई-धर्म कहते हैं। वे बताते हैं कि ईसाई-धर्मका आधार 'न्यू टेस्टामेंट' या 'नवीन-प्रवचन 'है। 'नवीन-प्रवचन 'किसने लिखा ! मैं नहीं जानता। कौन जानता है ! कोई नहीं। हमें अनेक पाण्डु-लिपियाँ मिली हैं जिनमें नथे-प्रवचनके कुछ हिस्से हैं। इनमेंसे अधिकांश पाण्डुलिपियोंमें पाँच या छः पुस्तिकाथें नहीं हैं—। कुछमें कम हैं, कुछमें अधिक। इनमेंसे कोई भी दो पाण्डुलिपियों ठीक एक जैसी नहीं हैं। वे सब यूनानी माषामें लिखी हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, ईसाके शिष्य केवल हिन्नू भाषा जानते थे। जहाँ तक इमारी जानकारी है, आजतक किसीने मूल हिन्नू पाण्डु-लिपिनहीं देखी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके नगरके पादरियोंने आपको वह

बातें हजारों बार कही होंगी और उन्हें एक बार फिर दोहरा देनेके लिये वे मेरे इतज होंगे। ये इस्तलिखित प्रन्थ बड़े यूनानी अक्षरोंमें लिखे हैं। १५५१ तक नया-प्रवचन परिच्छेदोंमें विभक्त न था। मूलमें पाण्डुलिपियों तथा कथानकोंमें किसीके इस्ताक्षर नहीं हैं। चिद्वियाँ (Elistles) किसीके प्रति नहीं लिखी गई हैं, और उनपर एक ही आदमीके इस्ताक्षर हैं। तमाम पते, तमाम ऐने चिद्ध जो बताते हैं कि ये पत्र किसे लिखे गये और किस द्वारा लिखे गये प्रक्षित हैं, और जिस किसीने मी इस विषयका अध्ययन किया है वह इस बातसे सुपरिचित है।

यह भी माना गया है कि इन पाण्डुलिपियोंका ठीक ठीक अनुवाद भी नहीं हुआ और आजकल एक परिषद एक नया अनुवाद तैयार कर रही है। अब जब तक में यह नया अनुवाद न देख दूँ तब तक मेरे लिये यह कह सकता कठिन है कि मैं नये-प्रवचनको मानता हूँ अथवा नहीं।

तुम्हें एक बात और भी याद रखनी चाहियं। ईतान नये-प्रवचनका एक भी शब्द नहीं लिखा—एक भी शब्द। एक कथा है कि एक बार ईसा छका था और उसने बाल्पर कुछ लिखा था; किन्तु वह लेख गुरक्षित ग्ला नहीं गया। उसने कभी किसीको एक शब्द लिखनेको नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा—'' मैथ्यू, हसे याद रखना। मार्क, इसे लिखना मत म्लो। ल्यूक, सावधानी रखो कि तुम्हारे कथानकमें यह बात अवश्य आ जाय। जान, उसे मत मूलो।" एक भी शब्द नहीं। मुझे सदैव यह लगता रहा है कि जो दूसरे संसास यहाँ आया और जो मानवताके लिये इतना महत्वपूर्ण सन्देश लाया, अपने इस्ताक्षरोंसे उसे प्रमाणित अवश्य कर देना चाहिये था। क्या यह आश्वय्येकी बात नहीं है कि ईसाने एक भी शब्द नहीं लिखा। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि उसने अपना एक भी बचन सुरक्षित रखनेकी आशा नहीं दी—वे बचन जिनपर संसारकी मुक्ति निर्भर रही है।

कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी समझके अनुसार वे लोग आशा करते ये कि संसार थोड़े ही समयमें समाप्त हो जायगा। उनका विश्वास था कि उसी पीढ़ीके रहते संसार जन्म-पत्रीकी तरह बोल हो जायगा और पृथ्वी भयानक गर्मीसे पिषल जायगी। उनका विश्वास था कि संसार नष्ट हो जायगा, फिर नया संसार बसेगा और तय संसारमें सन्त-पुरुषोंका राज्य होगा। उन्होंने यहाँ तक किया, जैसा हम आजकर जुनावके दिनोंमें करते हैं कि पहलेसे ही यह तय कर लिया कि कौन शिष्य किस पदपर रहेगा। यह प्रवचन जैसा इसका वर्तमान स्वरूप है, शिष्योंके मिट्टीमें मिल जानेके सैकड़ों वर्षवाद तक नहीं लिखा गया। बहुत-सी घटनायें मिथ्या विश्वासकी जिहापर थी। वे विरमृतिकपी रहीकी टोकरीमें पड़ी थीं। शताब्दियों तक सिद्धान्त और कथायें इधरसे उधर उड़ती-फिरती रहीं और जब उन्हें लिखा गया तो कभी कभी लेखकने हाशियेपर अपने विचार लिखे और दूसरे लिपिकने उसे भी मूलमें शामिल कर दिया। और जब यह अधिकांशमें लिखा जा जुका और चर्चको कोई कठिनाई हुई और इस बातकी आवश्यकता हुई कि प्रवचनका कोई अनुच्छंद उनकी सहायता कर सकता है तो 'चर्च' की आज्ञाने भी उसमें 'कुछ ' मिला दिया गया। अब 'प्रवचन 'में कमसे कम एक सी क्षेत्रकोंको हुँड निकालनेसे सरल संसारमें दूसरा काम नहीं। और मैं आग वड़नेसे पहले कुछ ऐसे क्षेत्रक निकाल कर दिखाऊँगा।

लेकिन एक बात में यहाँ निवेदन कर दूँ। आदमी ईसाके लिये मेरे मनमें अनन्त श्रद्धा है। जिम जगह यह आदमी भरा वह सचमुच पवित्र भूमि है। उस महान और गम्भीर व्यक्तित्वकी मैं अपने आँमुओंसे पूजा करता हूँ। वह अपने समयका नास्तिक था। उसे ढोंगि-योंने मार डाला, उन ढोंगियोंने जो हर युगमें मानवकी स्वतन्त्रताको कुचलनेके लिये सब कुछ करते आये हैं। यदि मैं उसके समयमें होता, तो मैं उसका मित्र होता और यदि यह फिर इस संसारमें आये तो उसे मुझसे बदकर मित्र न मिलेगा।

यह है आदमी ईसाके लिये। परन्तु जिस ईसाको ईसाइयतने जन्म दिया है उसके लिये मेरी भावना भिन्न है। यदि वास्तवमें परमात्मा था तो वह जानता था कि मृत्यु कोई चीज़ नहीं है। वह जानता था कि जिसे हम मृत्यु, कहते हैं वह तो अनन्त आनन्दके स्वर्णिम द्वारका उद्घाटन मात्र है। ऐसी मृत्युको गले लगानेमें जो वास्तवमें अनन्त जीवन थी कीन बहादुरी थी! लेकिन जब एक आदमी, जब एक सोलह वर्षका गरीब लड़का, स्वर्गमें अपनी पताका ऊँची रखनेके लिये युद्ध-क्षेत्रमें प्रवेश करता है, जब वह इतना ही समझता है कि मृत्यु सर्विवनांशनी है, जब वह समझता है कि उसपर अनन्त अन्धकार छा जानेवाला है, तो उसमें बस्तुतः वीरता है। उस आदम्मिके लिये जिसने तमस्के मीतरसे पुकार कर कहा, '' हे परमात्मा! तृने मुझे क्यों छोड़ दिया है! '' मेरे मनमें आदर है, प्रशंसा है और प्रेम है! वास्तिक ईसाको दूँकनेवाले ईसाइयतके चियड़ोंके पीछे मुझे एक सच्चा आदमी दिखाई देता है।

कुछ समय पहले मैंने यह निर्णय किया कि मैं पता लगाऊँ कि मुझे

अपनेको वचानेके लिये क्या क्या करना चाहिये ? यदि मुझमें कोई आत्मा है

तो मैं उसकी सुरक्षा चाहता हूँ । किसी भी मूल्यवान् वस्तुको गवाँना
नहीं चाहता।

हजारों वर्ष तक संसार यह प्रश्न पूछता रहा है कि " हमें अपनेको बचानेके लिये क्या करना चाहिये ?"

दरिद्रतासे बचानेके लिए ! नहीं । अपराधसे बचानेके लिये ! नहीं । किन्तु हमें अपनेको बनानेवाले भगवान्के क्रोधसे बचानेके लिये क्यां करना चाहिये !

यदि परमात्माने हमें बनाया है तो वह हमें नष्ट नहीं करेगा। अनन्त-बुद्धि कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें कुछ लाभ न हो। अनन्त राक्तिवाले परमात्माके सभी कामोंके अन्तमें कुछ लाभकी घोषणा होनी ही चाहिये। परमात्माको लाभ क्यों न हो । परमात्मा किसी भी सामग्रीको व्यर्थ नष्ट क्यों करे ! वह लोगोंको स्वातल मेजनेकी बजाय अपनी गलतियोंको सुधारता क्यों नहीं ! वेदिकाशाँने झुलेनेमें झुलनेवाले बज्बों तकको नहीं बख्शा। अनन्त-दण्डके सिद्धान्तने संसारको हजार हजार आँस् रलाया है। मैं इस सिद्धान्तसे घृणा करता हूँ । मैं इसे माननेसे इनकार करता हूँ ।

मैंने निर्णय किया कि मैं पता छगाऊँ कि नवीन-प्रवचनके अनुसार अपनी आत्माको बचानेके लिये मुझे क्या करना चाहिये ! मैंने इसे पढ़ा। मैंने मैथ्यु, मार्क, स्यूक और जानके कथानकोंको पदा ! मुझे पता स्था कि पादरी स्रोग स्थयं अपनी पुस्तकोंको नहीं समझते और उनकी इमारतका आधार पुस्तकोंके प्रक्षित अंश हैं जो सर्वथा मिथ्या हैं। मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ।

# १--मैथ्युका कथानक

पादिरियों के अनुसार, पहला कथानक मैध्युका लिखा हुआ है। वास्तिविक खात यह है कि उसने कभी इसका एक शब्द भी नहीं लिखा—इसे देखा नहीं, इसके बारेमें सुना नहीं, और सम्भवतः आगे भी नहीं सुनेगा। लेकिन इस ल्याख्यानके मतलक लिये में स्वीकार कर लेता हूँ कि उसने इसे लिखा। म मान लेता हूँ कि वह तीन वर्ष तक ईसाके साथ रहा। वह उसका दिन-रातका साथी था। वह उसके कहों और सफलताओं में हिस्सेदार था। उसने एकान्त झील और ऊजड़ पहाड़ियों में, खुदाके घर और बाज़ार में कहे गये शब्दों को सुना। वह उसका दिल पहचानता था और उसके विचारों तथा उद्देश्यों से सुपरिचित था।

अब इस देखें कि अपने बचावके छिये मैथ्यु हमें क्या करनेको कहता है और मैं यह मान कर चलता हूँ कि यदि यह सत्य है तो मैथ्युका कथन उतना ही प्रामाणिक है जितना संसारके किसी भी बड़ेसे बढ़े पादरीका।

पहली चीज़ जो बचावके विषयमें मैथ्युमें मिलती है, वह उसके पाँचवें परिच्छेदमें है जो सामान्यतथा 'पर्वतके उपदेश ' नामसे शात है। वह इस प्रकार है:—

" अत्यन्त विनम्न छोग भाग्यवान् हैं, क्यों कि स्वर्गका साम्राज्य उन्हींका है।" बहुत अच्छा।" दया करनेवाले भाग्यवान् हैं, क्यों कि उनपर दया की जायगी।" बहुत अच्छा। चाहे वे किसी सम्प्रदाय-विशेषके हों चाहे न हों। चाहे वे बाइबलमें विश्वास करें चाहें न करें।

" हृदयके पिषत्र लोग मान्यबान् हैं, क्यों कि वे ईश्वरको देख सकेंगे। शान्ति करानेवाले लोग भाग्यवान् हैं, क्यों कि वे ईश्वरके पुत्र कहलायेंगे। धर्मके लिये कष्ट सहन करनेवाले लोग भाग्यवान् हें, क्यों कि स्वर्गका राज्य उन्होंका है।" बहुत अच्छा। इसी प्रयचनमें कहा गया है—" यह मत सोचो कि मैं धर्म-नियमों अथवा पैगम्यरोंको मिटाने आया हूँ! मैं नष्ट करने नहीं आया, मैं तो पूर्ति करने आया हूँ।" और आगे उस असाधारण माधाका उपयोग है, जो आज मी वैसी ही लागू है जैसी कि उस समय थी—" मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि तुम्हारा सदाचार धर्मी रदेशओं के सदाचारसे बढ़कर नहीं होगा तो तुम किसी भी तरह स्वर्गके साम्राज्यमें प्रवेश न पा सकोगे।" बहुत अच्छा।

छठे परिच्छेदका निम्नलिखित अंदा 'भगवानकी प्रार्थना ' के ठीक बादमें है—

" यदि तू आदिमयों के अपराधोंको क्षमा करेगा, तो तरा स्वर्गीय पिना भी तेरे अपराधोंको क्षमा करेगा; यदि तू आदिमयोके अपराध क्षमा नहीं करेगा, तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा।"

मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। एक प्रस्ताव है, मै मानता हूँ। यदि तम अपने विरुद्ध किये गये आदमियों हे अपराधोको क्षमा करते हो, तो ईश्वर अपने विरुद्ध कियं गये तुम्हारे अपराधोको क्षमा करेगा। मै यह शर्त स्वीकार करता हूँ । मैं कभी किसी ईश्वरसे यह आशा नहीं करूँगा कि वह मुजसे उससे अच्छा बरताव करे जैसा मैं अपने मानव-बन्धुके साथ करता हूँ । इसमें बात साफ माफ है । सीधा-साटा लेन-देन है। यदि तुम दूसरोको क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हं क्षमा करेगा। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि तुम्हें पुरातन-प्रवचनमें विश्वास करना चाहिये. तुम्हें दीक्षित होना चाहिये, उम्हे चर्चमे जाना चाहिये, तुम्हे माला फेरनी चाहिये, या प्रार्थना करनी चाहिये, या तुम्हें साधु अथवा साध्वी वन जाना चाहिये, और तुम्हें धार्मिक प्रवचन सुनाने या सुनने चाहिये और तुम्हे गिरजे बनाना चाहिये अथवा उन्हें भरना चाहिये । एक भी शब्द न खानेके बारेमें है और न वत रखनेके बारेमें, न अविश्वास करनेके बारेमें हैं और न विश्वास करनेके बारेमें । निर्देश इसमें केवल इतना ही है कि यदि तुम दूमरोंको क्षमा करोग तो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। यह होना ही चाहिये। कोई भी भगवान् एक क्षमा शील आदमीको रसातल नहीं मेज सकता। योडी देरके लिये मान लो कि ईश्वर एक क्षमाशील आदमीको अनन्त आगमें क्रोंक देता

हे और वह आदमी इतना भला और इतना महान् है कि वह ईश्वरको क्षमा कर देता है तो उस समय ईश्वरको क्या दक्षा होगी ?

लेकिन एक बात मुझे एकदम स्पष्ट कर देनी चाहिये—पूर्ण-रूपसे स्पष्ट । उदाहरणके लिये मुझे प्रेसबिटेरियनिडमसे घृणा है, किन्तु मैं सैकड़ो बहुत अच्छे प्रेसबिटेरियन लोगोंको जानता हूँ। मेरी बातको समझिए। मुझे मैथाडिडम-से घृणा है, किन्तु मैं सैकड़ों भले मैथॉडिस्टोंको जानता हूँ। मुझे कैथालिसिड्म-से घृणा है, किन्तु कैथालिक लोगोंसे प्रेम है। मुझे पागलपनसे पृणा है, किन्तु पागलोंने नहीं।

मैं आदिमियोंके विरुद्ध नहीं लड़ता। मेरी व्यक्तियोंसे लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तुल सिद्धान्तोंस है जिन्हें में गलत समझता हूं। लेकिन मैं साथ ही हर आदमीको वही अधिकार देता हूं जो में अपने लिये चाहता हूँ।

अगली बात जो मुझे मिलती है, यह सातवें परिच्छेदके दूसरे अनुच्छेदमें—

" जिस तरहमे तुम दूसरोकी समालोचना करोगे, उसी तरहमे तुम्हारी समालोचना होगी; जिस तरहसे तुम दूसरोकी नांप-तोल करोगे, उसी तरहसे तुम्हारी नाप-तोल होगी।" बहुत अच्छा। यह मेरे प्रतिकृत नहीं है।

और में श्युके बारहवे परिच्छेदमें हैं—'' जो भी कोई मेरे स्वर्गीय पिताकी इच्छाको पूर्ण करेगा, यही मेरा भाई, बहन और माँ है। क्योंकि मानव-पुत्र अपने पिताकी शानमें देवताओं के साथ आयेगा और हर किसाको पुरस्कृत करेगा उसके... अनुसार।" क्या मम्प्रदायके अनुसार ? नहीं। उसकी मान्यताके अनुसार ? नहीं। वह हर आदमीको उसके कमौंके अनुसार पुरस्कृत करेगा।" बहुत अच्छा। मैं इस सिद्धान्तको स्वीकार करता हूँ।

और अटारहवें परिच्छेदमें हैं:---

और ईसाने एक छोटे बच्चेको अपने पास बुलाया और ( होगोंके ) वीचमें म्यड़ा किया औ। कहा:—" मैं तुम्हें निश्चयसे कहता हूँ कि यदि तुम अपने आपमें परिवर्तन लाकर छोटे बच्चे नहीं बन जाते, तो कभी भी स्वर्गके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं पा सकते।" मुझे इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि यदि धर्मध्विजयोंसे चिरे हुए ईसाने इस प्रकार प्रेमपूर्वक बच्चोंकी ओर ध्यान दिशा।

उद्यीसवें परिच्छेदमें है :--

" और देखो, कोई आया, और उसने कहा: अच्छे स्वामी, मैं क्या अच्छी बात करूँ कि मुझे अनन्त जीवन मिले ? और उसने उसे कहा: 'त् मुझे अच्छा क्यों कहता है ? ईश्वरके अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं। किन्तु यदि तू अनन्त जीवनमें प्रवेश किया चाहता है तो आज्ञाओंका पालन कर। 'उसने उससे पूछा:—'' कौन-सी ?''

अब यह एक सीधा प्रश्न है। ईश्वरका एक बच्चा ईश्वरसे पृछ रहा है कि अनन्त जीवनकी प्राप्तिके छिये उसे क्या करना चाहिये ? और ईश्वरने उससे कहा:—" (सदाचारकी) आज्ञाओंको मानो।" और बच्चेन ईश्वरसे पृछा:—" कौन-सी ?" अब यदि छवंशक्तिवान् ईश्वरको कभी कोई ऐसा अवसर मिला है जब वह एक जिज्ञासुको इस विषयमें आवश्यक जान-कारी दे सके तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था। उसने उससे ब्छा:—" कौन-सी ?" ईसाने कहा:—' तुम्हें हत्या नहीं करनी होगी; तुम्हें व्यभिचार नहीं करना होगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी होगी, तुम्हे झूठी गवाही नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और तुम्हें अपने पड़ी-सीको अपने जैसा प्रेम करना होगा। "

उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें मुझमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अकेला
मैं ही परमात्माका पुत्र हूँ। उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें फिर पैदा होना
होगा। उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें बाह्बलमें विश्वास करना चाहिये।
उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें रिववारके दिनको पवित्र मानना चाहिये।
उसने केवल हतना ही कहा:—'' तुम्हें हत्या नहीं करनी होगी, तुम्हें
व्यभिचार नहीं करना होगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी होगी, मुम्हें झूठी गवाही
नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और अपने
पदौसीको अपने जैसा समझना होगा। '' और तब उस तक्णने, जो मैं
समझता हूँ गलतीपर था, उससे कहा:—'' मैं हन सब वातोंका पालन करता
आ रहा हूँ।''

अब चर्चको क्या अधिकार है कि वह बचावकी बातोंमें कुछ और बातें भी शामिल कर दे ! हम यह क्यों मानें कि ईसाने उस तरणको सभी आवश्यक बातें नहीं बताई ! क्या यह सम्भव है कि उसने कोई महत्त्वपूर्ण बात केवल इस लिये छोड़ दी कि वह उसे गृलत रास्तेपर डालना चाहता था !

पुराने समयमें जब पादि रियोंको पैसेकी तंगी होने लगी तो उन्होंने दिरिद्रताका बखान करनेवाली कुछ पंक्तियाँ मिला दीं। इस प्रकार उन्होंने इस तकणसे पुछवायाः—''अभी मुझमें क्या कमी है!'' और ईशाने उसे उसर दिया, '' यदि तू पूर्णता प्राप्त करना चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है उसे बेच दे और गरीबोंको दे दे। तुझे स्वर्गमें खज़ाने मिलेंगे।"

पादरी लोग सदामे पृथ्वीके वास्तिवक धनके बदलेमें स्वर्गके खजाने देनेके. लिए तैयार रहे हैं। और जब अगली पंक्तियाँ लिखी गईं तब तो ईसाइयतका. दिवाला ही निकल गया होगा।—" और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि धनी आदमीके लिए ईश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा एक ऊँटका सूईके स्ताखमेंसे निकल जाना आसान है।" क्या तुमने कभी एक भी ऐसा धनी शिष्य जाना है जिसने इन पंक्तियोंके कारण अपने आपको निर्धन बना लिया हो?

आगे कुछ और पंक्तियाँ हैं जिन्हें में प्रक्षित मानता हूँ ! "जो कोई मेरे नामपर घर, अथवा भाई, अथवा बहिन, अथवा पिता, अथवा माता, अथवा की, अथवा बच्चे, अथवा जमीन छोड़ देगा उसे ये सब चीजेंग सौगुनी होकर मिलेंगी और वह अनन्त जीवनका उत्तराधिकारी होगा।"

काइस्टने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कि " जो कोई अपने माता पिताको छोड़ देगा..."

जिसः तरुणने उससे पूछा कि मैं अनन्त जीवनका उत्तराधिकारी कैसे बर्चे, उसे उसने दूसरी बातोंके साथ बताया—अपने माता पिताका सम्मान करो । और इस दूसरा पन्ना पछटते हैं तो वह कहता है—'' यदि तुम अपने माता पिताको छोड़ दोगे तो तुम्हें अनन्त जीवन मिळेगा । '' नहीं, यह नहीं

चलेगा। यदि तुम अपनी स्त्री, अपने छोटे बच्चे अथवा अपनी जमीन छोड़ दोगे—यहाँ घर और बहुत सी दूसरी चीजोंको बीबी बच्चोंके साथ समान दर्जा दिया जा रहा है! जरा इसका विचार करो! मैं यह दार्त कभी नहीं स्वीकार कर सकता। किसी ईंग्वरके वचनके भरोसे जिसे में प्यार करता हूँ उसे कभी नहीं छोड सकता।

ईश्वरसे प्रेम करनेकी बजाय कहीं अधिक मध्तत्वपूर्ण है अपनी स्त्रीमें प्रेम करना। में उन्हें कारण बताता हूँ। तुम ईश्वरकी मदद नहीं कर सकते, किंतु स्त्रीभी मदद कर सकते हो। उसके जीवनको सतत आनन्दकी मुगंधिसे भर सकते हो। ईसा मसीहरे प्रेम करनेकी अपेका अपने बच्चोंसे प्रेम करना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्यों १ यदि वह ईश्वर है, तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, किन्दु बच्चेके इश्वरेनेके समयसे लेकर जब तक तुम उसके हाथोंमें मर न जाओ तब तक उसके हर कदमपर प्रसन्नताका एक छोटा फूल उगा सकते हो। आज में आपको बताऊँ कि एक मंदिर बनानेकी अपेक्षा एक घर बनाना अधिक मदन्यपूर्ण है। तारोके नीचे पवित्रतम मंदिर वह घर है जिसे प्रेमने बसाया है, और समन्त संसारमें पवित्रतम वेदिका॰ घरका चून्हा है जिसके इदि गिर्द माना पिता और बालक इकट्ठे होते हैं।

एक समय था जब लोग इन भयानक पंक्तियोंकी आग माननेमें विश्वास करते थे। एक समय था जब वे माता पिता तथा स्त्री-बन्दीको वास्तवमें छोड़ कर चले गये। संत ऑगस्टाइनने मक्तोको उपदेश दिया है—जगलकी ओर भागो। यदि तुम्हारों स्त्री तुम्हारे गलेमें हाथ टाल, तो उसके हाथ झटक दो। वह मारका फंदा है। यदि तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बन्चोंको तुम्हारे रास्तेमें लिटा दें, तो तुम उनके अपरसे चले जाओ। यदि तुम्हारे बन्चे तुम्हारे पीछा करके और अश्रमुख होकर तुमसे प्रार्थना करें कि घर लीट चलो, तो उनकी बात न सुनो। यह भी मारका फंदा है। वियाबानमें भाग जाओ और अपनी आत्माको बना स्रो।

क्या ऐसी आत्मा बचानेके लायक है ? मैं जब तक जीता हूँ तब तक मैं उनका साथ देनेका इरादा रखता हूँ बिन्हें मैं प्यार करता हूँ। भगवानके अभिशापसे बचनेकी एक और शर्त है। यह पच्चीसवें पीरच्छेदमें है:—" तब राजा अपनी दाइँ ओर खड़े हुए लोगों के कहेगा, आओ, मेरे पिताके भाग्यवानो, अपने लिये संसारके आधारपर तैय्यार किये गये साम्राज्यका उत्तराधिकार सँमालो। जब में भूत्वा था. तुमने मुझे खाना दिया; जब में प्यासा था, तुमने मुझे पेय दिया; में अपरिचित ( मुसाफिर ) था, तुमने मुझे ( घरमें ) अनःर लिया; नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाथे; बीगार था, तुम मुझे देखने आये; और जब में जेलमें था, तब भी गुम मेरे पास आये।" बहुत अच्छा।

में आज आपको कहना हूं कि ईरवर उस भारमीको कभी अनन्त-काल तक प्यासा नहीं रखेगा जो अपने पड़ीसीको ठण्डा पानी पिछाता है। ईश्चर उस आडमोको कभी अनन्त-काल तक नग्न रहनेका दुख नहीं देगा जिसने अपने गानय-बन्धुओंको कपड़े पहनाथे हैं।

एक जाज ड़व रहा है। एक वीर नाविक स्वयं एक ओर खड़ा हो जाता है जाँग एक ऐसी स्त्रीको जिसे उसने कभी नहीं देखा नौकाम अपना स्थान लेन देता है। वह वहीं खड़ा रहता है —समुद्रकी तरह ही महान और गम्भीर और नह समुद्रमें नीचे चला जाता है। क्या तुम मुझे यह बनाना चाहते हो कि कोई ऐसा ईश्वर है जो अनन्त-जीवनके तटपर खड़ी हुई नौकामें उस आदमीको न चड़ने देगा ? क्या तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि ईश्वर दयालुके प्रति निर्देश और क्षमा-वान्के प्रति क्षमाहीन हो सकता है ? मैं हसे अस्वीकार करता हूँ और ईश्वरको बदनाम करनेवाले धर्म-ध्वजियोंसे उसके यशकी रक्षा करना चाहता हूँ।

नभगवानके अभिशापसे सुरक्षित रहनेके सम्बन्धमें जो कुछ मैध्युमे हैं, एक प्रकारसे मैंने वह सब पढ़ दिया है। जो कुछ वहाँ है, इतना हां है। किसी भी बातमे विश्वास करनेके सम्बन्धमें एक भी शब्द नहीं। यह कर्मका उपदेश हैं, दानका उपदेश है, आत्म-परित्यागका उपदेश है, और यदि केवल इन्हीं बातोंका उपदेश दिया जाता तो धर्मके नामपर रक्तकी एक भी बूँद न बहती।

#### २--मार्चका कथानक

अब इम देखें कि मार्कके मतमें आदमीको अपनी आत्माकी सुरक्षाके छिये क्या क्या करना आवश्यक था। चौथे परिच्छेदमें जब ईसाने समुद्रतटवासी जनताके लिये बोनेवालेकी उपमा कह सुनाई, तब उसके शिष्योंने अकेलेमें इस उपमाका अर्थ पूछा। ईसाने उत्तर दिया—

" तुम्हारे लिये भगवान्के साम्राज्यका रहस्य है, किन्तु जो बाह्य हैं, उन्हें ये सब बातें उपमाओंके द्वारा कही जाती हैं।"

"ताकि वे देखते हुए केवल देखते रहें, जानें नहीं, सुनते हुए केवल सुनते रहें, समझें नहीं। अन्यथा ऐसा न हो कि किसी समय वे दीक्षित हो जायें और उनके पाप क्षमा हो जायें।"

यह समझना थोड़ा कठिन है कि ईसा ऐसे लोगोंको उपदेश ही क्यों देना चाहता था जिनको वह चाहता था कि उसका अर्थ ही न समझ सकें। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे उनके दीक्षित होनेपर क्या आपित्त थी। मैं सोचता हूँ शायद यह कोई रहस्य है, जिसमें हमें बिना समझे ही विश्वास कर लेना चाहिये।

उक्त अपवाद और एक और बातके अतिरिक्त जिसका उछिल मैं करने जा रहा हूँ, रोष बातोंमें मार्क और मैथ्युका प्रायः एक मत था। मार्क मानता है कि ईवनर दयाछुओं के प्रति दयानान् होगा, मेहरनानों के प्रति मेहरबान होगा, कहणाद्वीं के प्रीत कहणाद्वीं होगा और प्रेम करनेवालों को प्रेम करेगा। मार्क मैथ्युके धर्मको स्थापित करता है। किन्तु जब हम सोलहवें परिच्छेदके चौदहवें तथा पद्रहवें अनुच्छेदपर आते हैं तब मामछा बदल जाता है। यहाँ हमें एक ऐसा प्रक्षिप्त अंश मिछता है जिसे ढोंगने ही बाइब्बम्में धुसेबा है, जो उन पादरियोंकी जालताज़ी है जो संसार-भरका अधिकार अपने ही रक्तरंजित हाथोंमें चाहते हैं। मैं तुम्हें यह पद्रकर सुनाता हूँ। यह बाइब्बम्में सबसे बदनाम अनुच्छेद है। ईसाने इसे कमी नहीं कहा। किसी ऐसे आदमीने, जो पागल नहीं था, कभी नहीं कहा—

" और उसने उन्हें (अर्थात् अपने शिष्योंसे ) कहा, " संसारमें जाओं और हर प्राणीको उपदेश दो । जो विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा वह बच जायेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातल जायगा।"

उपर्युक्त पंक्तियाँ इसी लिये लिखी गई थीं कि भय दौंगको दान दिया करे । अब में आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह प्रक्षित है। कैसे ? पहली बात तो यह है कि मैध्युके कथानकमें विस्वासके सम्बन्धमें एक शब्द नहीं पाया जाता । दूसरी बात यह है कि मार्कके कथानकमें भी इन पंक्तियोंके पूर्व कहीं एक भी शब्द विश्वासके बारेमें नहीं। और ये पंक्तियाँ कह कही बताई जाती हैं ? मार्कके मतानुसार यह ईसाकी अन्तिम बातचीत है, उस समयके ठीक पहले, जब वर्णनके अनुसार, उन लोगोंकी आँखों के सामने वे सदेह स्वर्ग चले गये । यदि संसारमें कभी कोई महत्त्वपूर्ण घटना घटी थी, तो वह यह थी। यदि कभी कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसे लोग स्वामायिक तौरपर याद रखें, तो वह ईश्वरके साथ अन्तिम बातचीत थी. जिसके बाद वह ऑखोंके सामने आकाशमें उड़ गया और अनन्त सिंहासनपर जा विराजमान हुआ । इस नवीन-प्रवचनमें हमें ईसा और उसके शिष्योंके पाँच वर्णन मिलते हैं। मैथ्यने भी इसका वर्णन किया है, लेकिन तो भी मैथ्यु यह नहीं कहता-" जो विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा वह बच जायगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वह रक्षातल जायगा।" यदि ईसाने ये शब्द कहे, तो उसके मुँहसे निकलनेवाले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण शब्द थे । मैथ्यूने या तो उन्हें मुना नहीं, या विश्वास नहीं किया, अथवा वह भूल ही गया।

अब मैं त्यूक्ष कथानकको लेता हूँ। उसने भी इस अन्तिम बातचीतका बर्णन किया है। वह भी इस विषयमें एक शब्द नहीं कहता। त्यूक यह ढोंग नहीं करता कि ईसाने यह कहा कि जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातल जायगा। त्यूकने निश्चयसे इसे नहीं सुना। शायद वह भूल गया। शायद उसने इसे लिखने योग्य नहीं समझा। अब यदि ईसाने कभी ऐसा कहा तो उसके कथनों में यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

अब मैं जॉनके कथानकको देखता हूँ । उसमें अन्तिम बातचीतकाः

वर्णन है; किन्तु विश्वास अथवा अविश्वासके बारेमें और रसातल भेजनेके बारेमें एक शब्द मी नहीं। शायद जॉन सुन ही न रहा हो।

इस सबसे स्पष्ट होता है कि ये पंक्तियाँ प्रक्षित हैं। मेरे पास दूसरे कारण क्या हैं ! इन पंक्तियों में विचारको जरा-छा भी स्थान नहीं है। क्यों ! कोई मी आदमी अपने विश्वासको अपने काबूमें नहीं रख सकता। तुम पक्ष और विपक्षमें गवाही सुनते हो, तुम्हारा अन्दरवाला बताता है कि कौन-सा पक्ष ठींक है और कौन-सा गलत। तुम जैमा चाहो वैसा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें वैसा ही विश्वास करना होगा जैसा तुम्हें करना चाहिये। वह ऐसा भी कह सकता था—" संसारमें जाओ और प्रचार करे। लाल बालोवाला बचेगा और जिसके बाल लाल नहीं, वह रसातलको जाएगा।"

एक और भी कारण है। जिस आदमीने ये पंक्तियाँ घुसेईी, मै उसके प्रति बहुत कृतक हूँ। क्योंकि उसने दो और भी प्रक्षिप्त अंश दाखिल किये—दो और। सुनिये—

" जो विश्वास करेंगे, उनके ये चिह्न होंगे।"

"मेरा नाम लेकर वे भूत प्रेतोंको भगा सकेंगे; वे नई वाणा बोलेंगे; वे विषेठे साँपोंको धारण करेंगे; और यदि वे कोई मरणान्तक विषेठी चीज पी लेंगे, तो उससे उन्हें किसी तरहकी हानि नहीं होगी। वे रोगीका स्पर्श करेंगे और वह अच्छा हो जायगा।"

अपने किसी विश्वासीको लाओ और वह भूत-प्रेतोंको भगा कर दिलाये। में किसी बढ़े भूतको भगानेकी बात नहीं कहता। किसी छोटेसे छोटेको ही भगाकर दिलाये। वह सर्पोंको धारण करें। "यदि वे कोई मरणान्तक विषेली चीज़ पी लेंगे तो इससे उन्हें किसी तरहकी हानि नहीं होगी।" में विश्वासीको एक बूँद-भर मिला कर देता हूँ और यदि इससे उसे किसी तरहकी हानि नहीं हुई, तो मैं किसी चर्चमें शामिल हो जाऊँगा। ओह! छेकिन, उनका कहना है कि ये बातें ईसाके शिष्योंके समयमें ही थीं! "सारे संसारमें जाओ और प्रचार करो। जो निश्वास करेगा और दीक्षित होगा, वच जायगा। विश्वास करनेवालोंके ये विह्न होंगे।"

कब तक ? मैं सोचना हूँ कि कमसे कम उस समय तक जब तक वे सारे

# अगवानका अमिशाप

संतारमें चले जायें। निश्चयसे जब तक सारे संसारमें न पहुँचा जाय तब तक वे चिह्न रहने चाहिये। यह सब होनेपर भी यदि ईसाने सचमुच वह घोषणा की, तो वह यह जानता रहा होगा कि उस समय आधा संसार अज्ञात था और उसे मरे १४५२ वर्ष हो गये होंगे जब उसके शिष्योंको यह पता लगेगा कि कोई और भी महाद्वीप है। यदि पुराने-संसारके लिये यह आवश्यक था कि 'चिह्न' हों, तो नये संसारके लिये भी चिह्नोंकी अपेक्षा थी। चिह्नोंकी अपेक्षा अविश्वासियोंको विश्वास दिलानेको थी। आज भी दुनियाम उतने ही अविश्वासी हैं जितने कभी थे। आज भी चिह्नोंकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कभी थी। में भी चाहूँगा कि कुछ चिह्न मेरे पास हों।

इस भयानक घोषणाने—" जो विश्वास करेगा और दीक्षित होगा बच जायगा; किन्तु जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातलको जायगा।" इन पंक्तियोंने—संसारको कष्ट और अपराधोंसे भर दिया। इन पंक्तियोंका प्रत्येक अक्षर तलवार और वेड़ी सिद्ध हुआ। इन पंक्तियोंका प्रत्येक शब्द कारागार और ज़ंजीर बना। इन पंक्तियोंके कारण शताब्दियों तक अत्याचारकी तलवार निरपराधियोंके रक्तसे भीगी रही। मैं इन्हें अस्वीकार करता हूँ। ये निन्दनीय हैं। ईसाने इन्हें कभी नहीं कहा।

### ३--ल्यूकका कथानक

यह कहना पर्यात है कि अधिकांशमें स्यूक मैध्युसे सहमत है।

" जैसा तुम्हारा पिता ( ईश्वर ) करणामय है, तुम भी करणामय बनो ।" बहुत अच्छा ।

" दूसरोंकी आलोचना न करो, तुम्हारी आलोचना नहीं होगी। दूसरोंकी निन्दा न करो, तुम्हारी निन्दा नहीं होगी। दूसरोंको क्षमा करो, तुम भी क्षमा करो । '' बहुत अच्छा।

" दो, और तुन्हें मिलेगा। अच्छे मापसे, दबाकर, हिलाकर और बाहर गिरता हुआ। " बहुत अच्छा। सुझे यह पतन्द है।

" जिस मापसे तुम दूसरोंको देते हो उसीसे तुम्हें दिया जायगा।" वह मुख्य बातोंमें मार्कसे सहमत है। और मैध्युसे सहमत है। अन्तमें मैं उज्जीसर्वे परिच्छेदपर आता हूँ— कैचियम् खड़ा हुआ और उसने भगवान्से कहा—स्वामी देखें, मैं अपनी आधी चीजें गरीबोंको दे रहा हूँ। और यदि मैंने किसी आदमी-पर कोई झूठा दोष लगाकर उससे कोई चीज़ ले ली है, तो मैं उसे चौगुनी देता हूँ। और ईसाने उससे कहा, आज इस घरमें मुक्तिने प्रवेश किया है।

यह बिद्धा सिद्धान्त है। उसने जैनियस्से यह नहीं पूछा कि वह क्या विश्वास करता है? उसने यह मी नहीं पूछा, क्या तुम बाहुबलमें विश्वास करते हो ? क्या तुम पाँच बातें स्वीकार करते हो ? क्या तुम कभी शिक्षित हुए हो ? कभी अभिषिक्त हुए हो ? कभी डुबकी लगाई है ? मैं अपनी आधी चीज़ें गरीबोंको दे रहा हूँ और यदि मैंने किसी आदमीपर कोई झुटा दोष लगाकर उससे कोई चीज़ ले ली हो, तो मैं उसे चीगुनी देता हूँ। बहुत अच्छा।

मैं ब्यूकमें यह भी पदता हूँ कि जिस समय ईसाको फाँसी दी जा रही थी, उस समय उसने अपने हत्यारोंको क्षमा कर दिया। यही ईसाकी क्षमाकी राकाष्ठा कही जाती है। उसने उन आदिमयोंको क्षमा कर दिया, जिन्होंने उसके हाथ और पैरोमें मेलूं ठोकीं, जिन्होंने उसकी पसिलयोंमें माला घोंप दिया। उसने उन सबको मुक्त हृदयसे क्षमा कर दिया। यह सब होने पर भी, उन्नीसवीं सदीकी कहरपंथी ईसाइयतका कहना है कि ईसा किसी भी सजनको अपने विचारोंके प्रकट करनेके कारण अनन्तकाल तक नरककी आगों झोंक देगा! हतना अपर्याप्त है। ब्यूकमें उन दो चोरोंकी भी चर्चा है, जिन्हें उसी समय फाँसी दी गई थी। दूसरे कथानकोंमें भी उनकी चर्चा है। एकका कहना है कि दोनोंने ईसाको मला-बुरा कहा। दूसरेमें इसके बारेमें कुछ नहीं। ब्यूकमें लिखा है कि एक चोरने तो उसे गालियों दीं, केकिन दूसरे चोरने उसकी ओर देखा और दया की। ईसाने उस चोरसे कहा—'' आज तू स्वर्थोंमें मेरा साथी होगा। ''

उसने ऐसा क्यों कहा ! क्योंकि चोरने उसपर दया की । ईश्वर छोटेसे छोटे दयाके फूलको भी अपने पैरों तले नहीं कुचल सकता, जिससे मानब-इदय सुगंधित होता है । यह चोर कौन या ? यह किस सम्प्रदायका या ? मैं नहीं जानता । उसके चोर होनेकी बातसे इस प्रश्नपर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । वह कौन या ? उसका क्या विश्वास था ? मैं नहीं जानता । क्या वह पुराने-प्रवचनमें विश्वास करता था ? चमत्कारोंमें विश्वास करता था ? मैं नहीं जानता । क्या वह यह विश्वास करता था कि ईसा ईश्वर था ? मैं नहीं जानता । तो उसे यह वचन क्यों दिया गया कि वह स्वर्गमें ईसासे मिलेगा ? केवल इस लिये कि उसने फाँसीपर झूलनेवाली निरपराधितापर दया दिखाई थी ।

ईश्वर किसी ऐसे आदमीको जो दूसरोंपर दया दिखा सकता है, रसातल नहीं मेज सकता।

#### ४-जॉनका कथानक

दूसरे कथानकोंमें लिखा है कि ईश्वर दयालुओं के प्रति दया दिखायगा, क्षमायानों के प्रति क्षमा दिखायगा, मेहरबानों के प्रति मेहरबान होगा, प्रेम करनेवालों को प्रेम करेगा, न्याय करनेवालों के खाथ न्याय करेगा और मलों-पर कृता करेगा।

अब इस जॉनको लेते हैं। इसमें इमें दूमरा ही सिद्धान्त मिलता है।
मुझे आप यह कहनेकी आज्ञा दीजिये कि जॉन दूसरोंके बहुत बाद तक
नहीं लिखा गया था। जॉन अधिकतया पादरियोंकी रचना है।

ईसाने उत्तर दिया और कहा: "निश्चित रूपमें मैं तुम्हे कहता हूँ कि जब तक आदमीका दुवारा जन्म नहीं होता, वह ईश्वरीय साम्राज्य-को नहीं देख सकता।"

उसने यह बात मैथ्यूसे क्यों नहीं कही ? उसने यह स्यूक्से क्यों नहीं कही ? मार्कसे क्यों नहीं कही ? उन्होंने इसे कभी सुना नहीं, अथवा भूल गये अथवा विश्वास नहीं किया ?

" जो आदमी पानी और (प्रेत-) आत्मासे उत्पन्न हुआ है, एकमात्र वह ही ईश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश पा सकता है। " क्यों ?

" जो मांससे पैदा हुआ है, वह मांस है, जो आत्मासे पैदा हुआ है वह आत्मा है। इस बातपर आश्चर्य मत करो जो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें फिर जन्म लेना होगा। " " जो मांससे पैदा हुआ है, वह मांस है, जो आत्मासे पैदा हुआ है, वह आत्मा है, " और यह मी क्यों नहीं कहा कि जो पानीसे पैदा हुआ है, वह पानी है!

"इस बातपर आश्चर्य मत करो जो मैंने तुन्हें कहा कि 'तुन्हें फिर पैदा होना होगा।'" आगे कारण दिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब तक मेंने इसे नहीं पढ़ा, मैं कारण नहीं समझ सका। जब तुम सुनोगे तब तुम इसे ठीक उसी तरह समझोगे जैसे मैंने समझा है। कारण इस प्रकार है:— " जहाँ हवा चलती है, वहाँ वह सुनाई देती है। तुम आयाज सुनते हो किन्तु यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ जाती है और कहाँसे आती है।" इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जानमें वास्तविक अस्तित्वका विचार विद्यम।न है।

" जिस प्रकार मूसाने वियाशानमें, साँपको उठाया उसी प्रकार मानव-पुत्र भी उठाया जाना चाहिये।

" जो कोई भी उसमें विश्वास करे उसका विनाश नहीं होना चाहिये, किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये।

" ईश्वर संसारको इतना प्यार करता या कि उसने अपना एक मात्र पुत्र दे दिया। जो कोई उसमें विश्वास करेगा उसका विनादा नहीं होना चाहिये, किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये।

" क्योंकि ईश्वरने अपने पुत्रको संसारमें इस लिये नहीं मेजा कि वह संसारको रसातल भेज दे किन्तु इस लिये भेजा कि वह उसके माध्यमसे बच जाय।

" जो उसमें विश्वास करता है वह स्थातल नहीं जाता, किन्तु जो विश्वास नहीं करता उसे रक्षातल गया ही समझो । क्योंकि उसने ईश्वरके एक मात्र पुत्रमें विश्वास नहीं किया ।

" जो (ईश्वरके) पुत्रमें विश्वास करता है वह अनन्त जीवनको प्राप्त करता है, और जो पुत्रमें विश्वास नहीं करता उसे जीवन-दर्शन नहीं होगा। उसपर मगवानका अमिशाप पढ़ेगा।

" निश्चित तीरपर, निश्चित तीरपर, में तुम्हें कहता हूँ, जो मेरे बचनकी सुनता है और जिसने मुझे मेजा है उसमें विश्वास करता है, उसके किये अनन्त जीवन है। वह रसातल नहीं जायगा, वह मृत्युसे जीवनमें प्रवेश करेगा।

- " निश्चित तीरपर मैं तुम्हें कहता हूँ कि वह घड़ी आ रही है जब मृत लोग ईश्वर-पुत्रकी बाणी सुनेंगे; और जो सुनेंगे वे जी खड़े होंगे।
- " जिसने मुझे मेजा है उसकी यह इच्छा है कि जो कोई ईश्वर-पुत्रको देखेगा और उसमें विश्वास करेगा वह अनन्त-जीवनको प्राप्त होगा; और मैं उसे अन्तिम दिन खड़ा कर दूँगा।
- " तब ईसाने उन्हें कहा, निश्चित रूपमें, निश्चित रूपमें में तुम्हें कहता हूँ कि बिना मानव-पुत्रका मांस खाये और बिना उसका रक्त पिये तुममें जीवन नहीं आ सकता।
- " जो कोई भी मेरा मांस खायेगा और मेरा रक्त पियेगा वह अनन्त-जीवी। होगा, और मैं उसे अन्तिम दिन खड़ा कर दूँगा।
- "क्यों कि मेरा मांस निश्चय ही मोजन है, और मेरा रक्त निश्चय ही पेय है।
- '' जो मेरा मास खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझमें रहता है और मैं उसमें रहता हूँ।
- " जैसे मुझे जीवित पिताने भेजा है और में उसमें रहता हूँ; उसी प्रकार जो मुझे खायेगा वह मुझमें रहेगा।
- " यह वह रोटी है जो स्वर्गसे आई है। यह वैसा भोजन-विशेष नहीं है, जिसे तुम्हारे पूर्वजोंने खाया और वे मृत हैं। जो इस रोटीको खायेगा वह सदा जोवित रहेगा।
- " जो अपने जीवनसे प्रेम करता है वह इसे गँवायेगा और जो इस संसारमें अपने जीवनमें घृणा करता है, वह उसे अनन्त जीवनके लिये रखेगा।"

इस प्रकार में देखता हूँ कि जॉनके अनुसार ईश्वरके अमिशापसे बंचनेके लिये न केबल हमें ईसामें विश्वास ही करना पड़ेगा किन्तु हमें ईसा-का मास मी खाना पड़ेगा और उसका रक्त भी पीना पड़ेगा । यदि यह सिद्धान्त सञ्चा है, तो कैथॉलिक सम्प्रदाय ठीक है । किन्तु यह सञ्चा नहीं । मैं इसमें विश्वास नहीं करता । मैं विश्वास नहीं करता कि विश्वमें कोई ऐसा ईश्वर है जो किसीको अपना विचार विश्वास प्रकट करनेके लिये रसातल मेज देगा। लोग पूछते हैं— " थोड़ी देरके लिये मान लो कि यह सब छच हो और अन्तिम दिन तुम देखों कि यही सब सच था। तब तुम क्या करोगे ?" मैं अपक आदमीकी तरह सीधा चलूँगा और स्वीकार करूँगा कि मैं गलती-पर था।

" और मान लो कि ईश्वर तुम्हें दण्ड देने जा रहा है। तब तुम क्या कहोंगे ?" मैं उससे कहूँगा—" दूसरोंके साथ वसा ही वर्ताव करो, जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें।"

मुझे सिलाया जाता है कि मुझे बुराईका बदला भलाईसे चुकाना चाहिये। मुझे सिलाया जाता है कि यदि कोई मेरे एक गालपर यप्पड़ मारे, तो मुझे दूसरा बाल उसके सामने कर देना चाहिये। मुझे सिलाया जाता है कि मुझे बुराईको भलाईसे जीतना चाहिये। मुझे सिलाया जाता है कि मुझे अपने शतुओंसे प्रेम करना चाहिये। क्या उस ईश्वरके लिये जो मुझे कहता है कि में अपने शतुओंसे प्रेम करूँ यह कोई अच्छी बात होगी कि यह अपने शतुको रसातल मेज ? नहीं, यह नहीं हो सकता।

जॉनके इस कथानकमें ये सब सिद्धान्त हैं — यह मुदोंके जी उठनेका सिद्धान्त, यह ईसामें विश्वास करना आवश्यक होनेका सिद्धान्त, यह मुक्तिके निष्ठानिर्भर होनेका सिद्धान्त । और कहीं ये नहीं हैं।

मैच्यु, मार्क और स्यूकको पढ़ो और तुम मुझसे इस बातमें सहमत होगे कि पहलेके तीनों कथानकोंकी शिक्षा है कि यदि हम अपने मानव-बन्धुओंके प्रति दयावान् और क्षमावान् होंगे, तो ईश्वर भी हमारे प्रति दयावान् और क्षमावान् होंगे, तो ईश्वर भी हमारे प्रति दयावान् और क्षमावान् होंगा । जॉनमें हमें सिखाया गया है कि दूसरा आदमी हमारे प्रति भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है; किन्तु स्वर्ग जानेका एक ही न्यस्ता है और वह यह कि हम ऐसी बातमें विश्वास करें जिसे हम जानते हैं कि वह वैसी नहीं है।

यह ईसामें विश्वास करनेका सिद्धान्त, यह उसका रक्त पीनेका सिद्धान्त और यह उसका मांस खानेका सिद्धान्त सब बादके विचार हैं। ये धर्म-ध्वजियोंके कृट लेख हैं। कुछ बर्षोमें लोग यह समझ लेंगे कि ये ईसाके वचन होनेके अवोग्य हैं।

## ५-कैथॅालिक

इन कथानकोंपर जिन्हें मैंने पढ़ा है ईसाइयतक सम्प्रदायोंने अपने अपने महल खड़े किये हैं। इन्हीं चौज़ीपर, इन्हीं गलतियोंपर, इन्हीं प्रक्षित अंशोंपर उनके सिद्धान्त आश्रित हैं। जिस सम्प्रदायने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर्व प्रथम अपना सिद्धान्त गढ़ा, वह कैयोंलिक सम्प्रदाय है। यही सर्व प्रथम सम्प्रदाय है, जिसके हाथमें कुछ शक्ति आई। यही वह सम्प्रदाय है जिसने आज तक ये सब चमत्कार हमारे लिये सुरक्षित रखे हैं। यही वह सम्प्रदाय है जिसने हमारे लिये पाण्डु-लिपियोंको सुरक्षित रखा है। यही वह सम्प्रदाय है जिसे प्रोटेस्टैण्ट लोगोंने इतिहासकी अदालतमें अटारह सौ वर्ष पूर्व हुए चमत्कारोंके साक्षीके रूपमें ला खड़ा किया।

यही एकमात्र सम्प्रदाय ऐसा है जो अनेक मृत सन्तों के माध्यमदारा स्वर्गसे निरन्तर सम्बन्ध बनाये हुए है। इस सम्प्रदाय के ईश्वरका एक एजैण्ट पृथ्वीपर रहता है। वह एक आदमी है जो ईश्वरके स्थानपर खड़ा है। उस सम्प्रदाय के हाथों कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इस सम्प्रदाय अपनी शक्तिमर अत्याचार किया है और आगे भी करेगा। स्पेनमें यह सम्प्रदाय सीधा खड़ा है और सरकश है। संयुक्त राज्यमें यह सम्प्रदाय रेंग कर चलता है। उद्देश्य दोनों देशों एक ही है—मानसिक स्वतन्त्रताकी हत्या। इस सम्प्रदायकी शिक्षा है कि हम स्वयं दुखी बनकर ईश्वरको प्रसन्न कर सकते हैं। ईश्वरकी हिट्टमें अपने बच्चेको गोद खिलानेवाली मातासे एक 'सार्था' अष्ठतर है, पितासे 'पादरी-पुरोहित' श्रेष्ठतर है, प्रेमकी उस आगकी अपेक्षा जिसने संसारके सारे सौन्दर्यको जन्म दिया है 'अविवाहित' रहना अच्छा है। यह सम्प्रदाय सोलह या अठारह वर्षकी बच्चीको, जिसकी ऑखोंमें श्वनेम और प्रकाश है, जिसके सफेद गालोंमें स्वास्थ्यकी लाली है, कहता है—मृत्यु और रात्रिका बना हुआ बुर्का पहन लो, पत्थरींपर घुटने टेको और तुम ईश्वरको प्रसन्न करोगी।

मैं कहता हूँ कि एक कानून होना चाहिये कि कोई लड़की इस प्रकार बुर्का पहन कर अपने आपको जीवनके आनन्द और सौन्दर्यसे वञ्चित न कर सके। में इसके विरुद्ध हूँ कि इन मकड़ी के जाले बुननेवाले पादरी-पुरोहितों को यह छूट मिली रहे कि वे संवार-भरकी सुन्दर लड़कियों को उनमें फँसाते रहें। एक कानून होना चाहिए जिसके अनुसार ऐसे कमिश्नर नियुक्त हों जो वर्षमें दो बार ऐसी जगहों पर जाय और जो भी कोई 'मुक्त 'होनेकी इच्छा व्यक्त करें, उसे 'मुक्त ' कर दें। मैं ईश्वरके नामपर पड़े पड़े प्राथमित्त करते रहनेवालों को रखनेमें विश्वास नहीं करता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अपनेमें ईमानदार हैं। परन्तु प्रभ यह नहीं है। ये अज्ञानपूर्ण मिथ्या विश्वास लाखों-करोड़ो लोगों के जीवनको पीड़ा, वेदना और आसुओं से भरे हुए हैं।

कुछ शताब्दियों तक विचार कर चुकनेके बाद इस सम्प्रदायने एक मत बनाया । वह मत ही इस कट्टर-मतका आधार है । मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ—

"जो मी (भगवान्के अमिर्शापसे) बचना चाहे, सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह कैयांछिक मतको स्वीकार करे। जो उसे सम्पूर्ण रूपसे, असम्दिग्ब रूपसे अनुष्ठंत्रनीय नहीं स्वीकार करेगा, वह सर्वदाके छिये विना- द्याको प्राप्त होगा।" वह मत क्या है ! "हम ईश्वरके तीन रूपोको एकमें और एकको तीन रूपोमें पूजते हैं।"

आप यह जानते ही हैं कि यह कैसे किया जाता है। मेरे लिये इसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं। " बिना व्यक्तियों को गड़बड़ाये और बिना पदार्थका विभाजन किये।" बेचारे ईश्वरकी क्या दुरवस्था होगी यदि पदार्थका विभाजन कर दिया जाय?

"क्योंकि एक तो पिताका व्यक्तित्व है; दूसरा पुत्रका व्यक्तित्व है और तीसरा पित्र आत्माका व्यक्तित्व है, किन्तु पिता, पुत्र और पित्र आत्माका ईस्वरत्व एक है।" ईश्वरत्वके अर्थको आप समझते ही हैं।—" शानमें बराबर और वैभवमें समानरूपसे अनादि । जैसा पिता, वैसा पुत्र और वैसी ही पित्र नात्मा। पिता अनुत्यक, पुत्र अनुत्यक तथा पित्र आत्मा अनुत्यक । पिता अनेय, पुत्र अनेय तथा पित्र अनेय। " और यही कारण है कि हम उस पदार्थके बारेमें इतना जानते हैं। " पिता अनादि है, पुत्र अनादि है, पुत्र अनादि है, पुत्र अनादि है, प्रति नीन

अनादि नहीं हैं, अनादि एक ही है; जैसे न तीन अनुत्पन्न हैं, न तीन अनेय है, केवल एक ही अनुत्पन्न है और एक ही अनेय है। "

"इसी प्रकार पिता मी सर्व शक्तिमान् है, पुत्र भी सर्वशक्तिमान् है, पिवत्रआत्मा भी सर्वशक्तिमान् है। तो भी तीन सर्वशक्तिमान् नहीं है, केवल एक ही
सर्वशक्तिमान् है। इस प्रकार पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है और पितत्र-आत्मा
ईश्वर है, तो भी तीन ईश्वर नहीं हैं। इसी प्रकार पिता स्वामी है, पुत्र
स्वामी है, पिवत्र-आत्मा स्वामी है, तो भी तीन स्वामो नहीं है। जिस
प्रकार ईमाई मत हमें हरएकको ईश्वर और स्वामी स्वीकार करनेके लिये
मजबूर करता है; उसी प्रकार कैथोलिक मत हमें यह नहीं कहने देता कि तीन
ईश्वर हैं अथवा तीन स्वामी हैं। पिता किसीसे नहीं बना है, न निर्मित है और
न उत्पन्न। पुत्र केवल पितासे है, न बनाया गया है, न निर्माण किया गया
है, किन्तु उत्पन्न है। पिवत्र-आत्मा पिता और पुत्रसे है, न बनाया गया है
न उत्पन्न है; किन्तु आगे बढ़ा हुआ है।"

इस ' आगे बढ़ा हुआ ' का अर्थ आप जानते हैं।

" इस प्रकार एक पिता है, तीन पिता नहीं।" ऐसा हो ही क्यों, कि तीन पिता हों और पुत्र एक ही हो! एक पुत्र, तीन पुत्र नहीं; एक पवित्र-आत्मा, तीन पवित्र-आत्मायें नहीं; इस त्रिम्तिमें कोई आगे पीछे नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं; तीनों व्यक्तित्व एक दूसरेके साथ अनादि हैं, समान हैं। सभी बातोंम एककी और एकमें तीनोंकी पूना होनी चाहिये। जो बचना चाहें उन्हें इस त्रिम्तिका विचार करना चाहिये और शास्त्रत मुक्तिके लिये यह भी आवस्यक है कि ईसा मसीहके अवतारमें पूरा पूरा विश्वास किया जाय। अब इस सारे कथनका सार यह है:—हम विश्वास करें और स्वीकार करें कि ईश्वरका पुत्र हमारा भगवान् ईसा मसीह ईश्वर भी है और आदमी भी है। वह उसी पदार्थका बना है जिस पदार्थका संसारके अस्तित्वमें आनेके पहले उसका पिता ईश्वर रहा।

वह अपनी माँसे भी कुछ समय पहलेसे था।

" और वह अपनी मांके पदार्यका है, इस संसारमें उत्पन्न, सम्पूर्ण ईश्वर और सम्पूर्ण मनुष्य, और मानवी मांसमें बुद्धिवादी-आत्मा, ईश्वरावर्में अपने पिताके समान, किन्तु मानबीपनके कारण उससे कुछ कम; जो कि ईश्वर और मानव दोनों होनेके कारण दो नहीं है, किन्तु एक है। ईश्वरके दिह्यारी होनेके कारण एक नहीं, किन्तु मानवीपनको ईश्वरके दर्जेपर ले जानेके कारण एक है।"

आप देखते हैं कि यह इसके बिपरीत प्रयत्नकी अपेक्षा बहुत कुछ आसान है।

" सम्पूर्ण रूपसे एक, पदार्थकी गड़बड़ीके कारण नहीं, किन्तु व्यक्तित्वकी एकताके कारण । जैसे बुद्धिवादी-आत्मा और मांस एक व्यक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर और आदमी एक ईसा है—जिसने हमारी मुक्तिके लिये याननायं सहीं, जो नरकमें उतरा. जो तीसरे दिन मृतकोमेंसे पुनः उठ खड़ा हुआ, जो स्वर्गमें गया और जो ईश्वरके दाहिने हाथपर बैठा है, उस सर्व शक्तिमान्के जो जीवितों और मृतींपर निर्णय देगा।"

मगवान्के द्यापसे बचनेके लियें इन सब बातों में विश्वास करना आवश्यक है। यह कितना बढ़ा सीभाग्य है कि इन्हें समझना आवश्यक नहीं! इस अनन्त बेहूदगीके सामने मानवकी बुद्धिके घुटने टिकवानेके लिये हजारों और लाखों आदमियोंने कष्ट भोगे हैं, लाखों आदमी जेल-खानों और आगमें जल-मुन मरे हैं; और यदि कथॉलिक-मतकी बलि चढ़े हुए सभी लोगोंकी हिंदुयाँ इकड़ी की जायँ, तो मिसके सभी पिर्शामहोंसे ऊँचा पर्वन खड़ा हो जाय, और उसके सामने पादरी तक रो पड़ें।

इस कैथॉलिक सम्प्रदायने यूरोपको गिर्जाघरों और जेलखानोंसे भर दिया। छोगोंकी आत्माके गहने छूट लिये। कैथॉलिक-सम्प्रदायने अज्ञानताके आगे घुटने टेके थे। इस कैथॉलिक मतका राजसिंहासनके अत्याचारियोंके साथ भाई-चारा था। इन दो गीघों—राजसिंहासन और वेदिका— के बीच मानव-हृदयकी बोटी बोटी नोच ली गई।

यह कहना अनावस्यक है और मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मुझे हजारों अच्छे कैथाँलिक मिले हैं; किन्तु कैथाँलिक-मत मानव-स्वतन्त्रताके विरुद्ध है । कैथाँलिक मतके अनुसार मुक्तिका आधार आस्था है । कैथाँलिक मत आदमीको सिखाता है कि वह अपनी बुद्धिको पाँवतले राँध डाले । इसी लिये कैथाँलिक मत ग़लत है । इजारों प्रत्य खिखकर कॅथें लिक मतके अपराधोंका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें उन छोगोंके नाम भी नहीं लिखे जा सकते जो कैथों लिक मतके शिकार हुए हैं। नलवार और आग, हथकड़ी और बेड़ी, जेलखाना और चाबुक—इन्हीं सबसे उसने संसारको कैथों लिक बनानेका प्रयत्न किया। दुर्बल रहनेपर मीख मींगना, बक्ति हथिया लेने पर डाके डालना, मीख माँगनेका मिहीका बर्तन अथवा तलवार, मिखमंगा अथवा अत्याचारी।

# ६—एपिसकोपैलियन

दूसरा सम्प्रदाय जिसकी में चर्चा करना चाहता हूँ एपिसकोपेलियन है। वह स्वर्गीय हैनरी आठवेंका स्थापित किया हुआ है। उसने महारानी कैथरीन और कैथालिक सम्प्रदायको एक साथ ही छोड़ दिया और रानी एरिबोलेन तथा एपिसकोपेलियन सम्प्रदायको एक साथ अपना लिया। इस सम्प्रदायमें यदि कुछ और धार्मिक किया-कलाप होते तो यह कैथालिक होते, कुछ कम होते तो कुछ नहीं। हमारे अपने देशमें एपिसकोपेलियन सम्प्रदाय है। इसमें वह सभी किमयों हैं जो किसी गरीब रिस्तेदारमें होती हैं। यह अपने धनी सम्प्रन्थीको लेकर सदैव शेखी मारता रहना है। इंग्लेण्डमें सम्प्रदायका निर्णय भी कानूनहारा होता है, वैसे ही जैसे हम यहां नियम पास करते हैं। जब इंग्लेण्डमें कोई महाशय मरते हैं तो आकाशकी शक्तिको पार्लमें सम्प्रदायका विधान देखना पड़ता है ताकि वह निर्णय कर सके कि उन महाशयकी भगवानके अमिशापसे रक्षा होनी चाहिये अथवा नहीं। यह कानूनी बारीकीका प्रश्न बन जाता है और कभी कभी एक आदमी बड़ी ही कानूनी बारीकीके हिसाबसे रसातळकी ओर घकेल दिया जाता है।

र कुछ वर्ष हुए एक सजन जिनका नाम सीबैटी—सैमुअल सीबैटी था इक्कलैण्ड मेजे गये ताकि वहाँसे ईसाके शिष्योंकी शिष्य-परम्पराको ला सकें । इक्कलैण्डके चर्चके विश्वप-पादरियोंके लिये यह आवस्यक या कि वह उसके सिर-पर अपना हाथ रख दें। पर उन्होंने इनकार कर दिया। पार्लमेंटके विधानमें इसके लिये कोई गुंजायश नहीं थी। तब वह स्काटलैण्डके विश्वप-पादरियोंके पास गया। यदि स्काटलैण्डके पादरियोंने भी इनकार कर दिया होता, तो इमारे इस नये-संसारमें कभी कोई शिष्य-परम्परा न स्थापित हुई होती। आधी पृथ्वीपर ईश्वरके लिये कोई जगह न रहती। इस महाद्वीपमें सच्चे सम्प्रदायकी स्थापना ही न हो सकती। किन्तु स्काटलैण्डके पादरियोंने उसके सिरपर अपना हाथ रखा। अब सन्त पालसे लेकर पिछले विशय-पादरी तक्र-की हमारे बहाँ हाथों और सिरोंकी अविच्छित्र परम्परा विद्यमान है।

इस देशमें एपिसकोपैलियन सम्प्रदायके लोगोंने कुछ मलाई भी की है जिसके लिये में उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरोंकी अपेक्षा औसत-दर्ज़े कम धार्मिक होनेके कारण इन लोगोंने मानयताकी अधिक सेवा की है। इन लोगोंने कुछ मानवी गुणोंको सुरक्षित रखा है। इन लोगोंने संगीतसे घृणा नहीं की, इन लोगोंने चित्रकारीकी सर्वथा निन्दा नहीं की। कुछ लोग तो यहाँ तक आगे बढ़े कि उन्होंने कहा कि ताश खेलनेमें कोई हर्जा नहीं, ऐसे समय भगवान या तो दूसरी ओर देखता है अथवा देखता ही नहीं! इन सब बातोंके लिये में उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

जब मैं छोटा था तब दूसरे सम्प्रदाय नाचनेको पवित्र-आत्माके प्रति अपवित्रतम अपराध मानते थे। वे सिखाते थे कि जब चार लड़के सूर्खा घासके ढेरमें खेलने लगते हैं तो ईश्वर उनका सिर काटकर उन्हें रमातल भेज देनेके लिये अपनी तलवार तेज करने लगता है।

एपिसकोपल सम्प्रदाय बहुत कुछ कैथंलिक सम्प्रदायकी ही तरह है, कुछ और बेहूदगियोंके साथ। एपिसकोपिलयन लोगोंका कहना है कि टीक्षित हो जानेपर पापकी क्षमामें कुछ सरलता हो जाती है। व लोग मानो ऐसा सोचते हैं कि दीक्षित होते ही वह एक दूकानके हिस्सेदार हो जाते हैं, जहाँसे वह लागत-मूल्यपर बुराई खरीद सकते हैं। यह सम्प्रदाय स्वतन्त्र लोगोंके लिये एकदम निकम्मा है। इसका शासन अस्याचार-पूर्ण, उपेक्षापूर्ण और निकम्मा है। विश्वप-पादरी लोग ऐसे बात करते हैं मानों उनके अधिकारमें जो आत्मायें हैं उनकी सारी जिम्मेदारी उनपर ही हो। वे एक तरहके कोट पहनते हैं जिनमें बटन एक और लगे होते हैं। इस सम्प्रदायके पादियोंके लिये सबसे बड़ा गुण यह है कि उनकी आवाज अच्छी होनी चाहिये। एपिसको-पिलयन लोगोंने आयरलैज्ड लोगोंके साय जो व्यवहार किया वह एक

अपराध था—तीनसी वर्षों तक लगातार किया गया अपराध । इस सम्प्रदायने इक्कुलैण्डके प्योरिटन लोगों और स्काटलैण्डके प्रेसबिटेरियन लोगोंपर अत्याचार किये । इँग्लैण्डमें वेदिका सदासे राजसिंहासनकी रानी रही है और इस रानीने सती स्त्रियोंको हमेशा धृणाकी दृष्टिते देखा है ।

### ७-मैथाडिस्ट

लगभग डेद सी वर्ष पहले जान वैजले और जार्ज व्हिट्फील्ड नामके दो आदिमियोंने कहा:—'' यदि हर कोई नरक जा रहा है, तो किसी न किसीको यह बात कहनी होगी।" एपिसकोपल पादरी बोल उठे:—'' जुप रहो। अपने कपड़े आप मत फाड़ो।" वैजली और व्हिटफिल्डका कहना था कि—'' इस भयानक सत्यकी घोषणा होनी चाहिये, हर घरकी छतसे, हर अवसरपर; हर रास्तेसे, जब जब मौका मिले।" वे सच्चे ईमानदार आदमी थे, वे अपने सिद्धान्तोंमें विश्वास करते थे। और उनका कहना था—'' यदि एक नरक है और अज्ञानकी चट्टानपर आत्माओंका जल-प्रपात गिरता रहता है तो किसीको कुछ अवस्य कहना चाहिये।" वे सही थे। किसी न किसीको अवस्य बोलना चाहिये, यदि यह बात सच्ची हो। वैजली बाइबलमें विश्वास करता था। उसे ईश्वरकी चास्तिक विद्यमानतामें विश्वास था। ईश्वर उसके लिये चमत्कार किया करता था—उसकी मीटिंग होने देनेके लिये वर्षाको कई कई दिन रोके रखता था, उसके घोड़ेके लॅंगड़ेपनको अच्छा कर दिया करता था, और श्रीमान वैजलीका सिर-दर्द दूर मगा दिया करता था।

और यह बैजली शैतानकी वास्तिबिक विद्यमानतामें भी विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि शैतान आदिमियों के सिर आते हैं। जब शैतान लीगों के सिर आते, तो वह उनसे बातचीत किया करता था और शैतान उसे बताता था कि वह अब उस आदिमीको छोड़कर दूसरे आदिमीके सिर चढ़ने जा रहा है। वह यह भी बताता था कि वह वहाँ निकित समयतक रहेगा। तब बैजली उस आदिमीके पास पहुँचता और शैतान उसे ठीक समयपर मिल जाता। वह हर आदिमीके अपने मैथाडिस्ट सम्प्रदायमें आनेको ईश्वर और शैतानके बीचका संबर्ष समझता जिसमें आदिमीकी आत्मापर अन्तमें ईश्वरका ही अधिकार हो जाता । वैजलीका मानवीय-स्वतन्त्रताम विश्वास नहीं था । निस्सन्देह, वह ईमानदार था । वह उपनिवेशोंको स्वतन्त्र करनेके विरुद्ध था। वह ईमानदारीसे ऐसा मानता था। वैजलीने एक प्रवचन दिया जिसका शीर्षक था—" भूकम्प और उसका कारण।" उसका तर्क था कि भूकम्पोंका कारण आदमीके पाप हैं और भूकम्पोंको रोकनेका एकमात्र उपाय यही है कि लोग ईसा मसीहमें विश्वास करें। निस्सन्देह, वह एक ईमानदार आदमी था।

वैजली और व्हिट्फील्डका पहलेसे ही सब कुछ निश्चित होनेके सिद्धान्तपर मतमेद हो गया। वैजलीका आग्रह था कि ईश्वर हर किसीको नियंत्रित करता है। व्हिट्फील्डका कहना था कि जिनके बारेमें ईश्वर जानता है कि नहीं आयेंगे, वह उन्हें निमंत्रित नहीं करता। वैजलीका कहना था कि वह करता है। व्हिट्फील्डका कहना था—'तो अच्छा, वह उनके सामने हेटें लाकर नहीं रखता। वैजलीका कहना था कि रखता है, ताकि जब वे नरकमें हों तो वह दिखा सकें कि उनके लिए जगह रखी गई थी। जिस संप्रदायकी स्थापना इन लोगोंने की, वह अब भी सजीव है। शायद संसारमें किसी दूसरे संप्रदायने इतना कम पैसा लेकर इतना अधिक प्रचार नहीं किया जितना मैयाडिस्ट लोगोंने। विहट्फील्ड गुलामीकी प्रथामें विश्वास करता था और उसने गुलामोंके व्यापारका समर्थन किया था।

कुछ समय पूर्व मैथाडिस्टोंकी एक समा हुई थी। उसमें उन्होंने जो संख्यायें दीं उनसे माल्म हुआ कि उनका विश्वास है कि उन्होंने एक वर्धमें १३ लाख आदिमयोंको अपने मतका बनाया। उनका कहना है कि इसके लिए उनके पास २६ हजार उपदेशक हैं, २ लाख २६ हजार रिववारी स्कूलोंमें पढ़नेवाले विश्वार्थी हैं और लगमग १० करोड़ पींडकी संपत्ति। संसारके इतिहासपर नजर डालनेसे मैं देखता हूँ कि लगमग ४ था ५ करोड़ आदमी हर साल पैदा होते हैं। यदि प्रतिवर्ध १३ लाख आदिमयोंकी ही रक्षा हो सकी तो इस सिद्धान्तको सारे मंसारकी रक्षा करनेमें कितने वर्ष लगेंगे १, ये अच्छे हैं, ईमानदार हैं। किन्तु बेचारे अक्ष हैं।

पुराने समयमें मामला वड़ा सीधा-साधा था। गिरजे अनाजकी कोठियों

जैसे थे । वे दो हिस्सोमें विभक्त रहते — पुरुष एक ओर और क्रियाँ दूसरी ओर । थोड़ी वर्षरता रहती । तबसे हमने कुछ प्रगति की है । अब हम अनुभवसे यह बात जान चुके हैं कि किन्हीं दो अपरिचित आदिमयोंके बीच बैठकर आदमी जितनी भक्तिले ईश्वर-प्रार्थना कर सकता है, वैसी ही मिक्तिंग वह अपनी किसी प्रियाके पास बैठकर भी ।

एक और बात है जो मैथाडिस्ट लोगोंको याद रखनी चाहिए, वह यह कि ऐपिसकोपेलियन लोग ही उनके सबसे बड़े शत्रु हुए हैं और उन्हें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्र-विचारकोंने उनके साथ सदैव सद्ध्वहार किया है ।

्उत्तरके मैथाडिस्ट सम्प्रदायकी एक बात मुझे पसंद है, लेकिन मैं जानता हैं कि मैथाडिस्ट सिद्धान्तको इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। मैं देखता हूँ कि दक्षिणका मैथाडिस्ट संप्रदाय स्वतंत्रताका उतना ही विरोधी है जितना कि उत्तरका। मैथाडिस्ट सम्प्रदाय स्वतंत्रताकी पक्षपाती है, इस प्रकार यह मैथाडिस्ट सिद्धान्त नहीं है जिसे स्वतंत्रता अथवा गुला-मीका पश्चपाती कहा जासके। उनका मत दूसरोंसे थोड़ा मिन्न है। वे यह नहीं मानते कि ईश्वर सब कुछ करता है। उनका विश्वास है कि ईश्वर अपने हिस्सेका कर्तव्य करता है और रोष काम तुम्हें करना चाहिए । स्वर्गारोहण साझे परिणामका प्रयतन है । मैथाडिस्ट-संप्रदायका देशोंसे मेल बैठता है। सामान्य रूपसे इसके पादरी अशिक्षित होते हैं। ज्ञानकी जगह भी उनमें उत्साह ही रहता है। वे शोर-शराबेके बलपर लोगोंको अपने मतका बनाते हैं। बादकी शातिमें उनके बहुतसे अनुयायी खिसक जाते हैं। थोडे समयमें अनेक कहरपंथियों और उन थोड़ेसे लोगोंके बीचमें जिनकी संख्या वढ रही है. संघर्ष आरंभ होगा । चंद लोग निकाल बाहर किये जायेंगे स्थीर संप्रदायपर उन्हीं लोगोंका शासन चलेगा जो बिना समझे विश्वास करते हैं।

### ८-प्रेसविटेरियन

दूसरा संप्रदाय प्रेसबिटेरियन है। जहाँतक मतकी बात है, यह संप्रदाय सबसे निकृष्ट है। इस संप्रदायका संस्थापक जॉन कॉस्बिन था—एक इत्यारा । जॉन कॉस्बिन हाथमें जब जिनेवामें शक्ति आई तो उसने लोगोंपर अत्या-

चार आरंभ किया। वाल्तेयरने फांससे मानव उत्पीडनका मूलोच्छेद किया। यदि ईसाई मजहब सत्य है तो जिस आदमीने मानव-उत्पीडनका मूलोच्छेद किया। किया उसे अब ईश्वर नरकमें यंत्रणा दे रहा है, और जिस आदमीने मानवोंको इतनी यंत्रणा दी वह अब स्वर्गमें एक श्रेष्ठ देवता बना बैठा है। ऐसा नहीं चल सकता।

जॉन नॅक्सने स्कॉटलैंडमें इस संप्रदायका आरंभ किया। प्रेसबिटेरियन .मतके बारेमें यह बात सबसे विचित्र है कि जहाँ दरिद्र धरती होती है वहीं यह सबसे अधिक फलता फुलता है। मैंने उस दिन जॉन नें। क्स और जॉन कारियनकी आपसकी बातचीतका वृत्तांत पढ़ा। कल्पना की किए, मह'\_ारी और अकालके बीच हुई बातचीतकी । कल्पना कीजिए एक ठूंट आर एक कुल्हाड़ीके बीच हुई बातचीतकी | जब मैं उनकी बातचीत पढ़ता हूँ तो मुझे .ऐसा लगता है कि जॉन नॉक्स और जॉन कॉल्यिन एक दूसरेके लिए बने थे; और वे एक दूसरेसे ऐसे फिट बैठते थे जैसे किसी जंगली पशुका ऊपर अमीर नीचेका जबड़ा । उनका विश्वास था कि प्रसन्नता एक अपराध है: वे डॅसनेको नास्तिकता समझते थे: और उन्होंने हर मानवीय भावनाको नष्ट करनेके लिए और दिमागमें अनन्त मृत्युका असीम अंघकार भरनेके लिए जो कुछ किया जा सकता था, किया । उन्होंने यह सिखाया कि क्योंकि -ईश्वरने हमें बनाया है: इसलिए उसे हमें रसातल भेजनेका अधिकार है। यही तो कारण है कि उसे हमें रसातल भेजनेका शिकार नहीं । एक सुद्दीभर मिट्टी है, अचेतन मिट्टी । ईश्वरको क्या अधि-कार है कि वह उस अचेतन भिटीको मानवका रूप दे, जब कि वह जानता है कि मानव पाप करेगा: जब कि वह जानता है कि मानव अनन्त बड़ भोगेगा ! उसे अचेतन मिट्टी ही क्यों न रहने दिया जाय ! एक अनन्त ईश्वरको मानवी पीड़ामें वृद्धि करनेका क्या अधिकार है ? थोड़ी देरके लिए कल्पना करो कि मैं जानता हूँ कि मैं उस सामानको एक जीवित प्राणीका. श्यक मानवका रूप दे सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह पाणी अनन्त कालके लिए असीम यंत्रणा भोगेगा । यदि मैं वैसा करूँ तो मझे एक होतान मानना चाहिए। मैं उस प्राणीको अचेतन मिट्टीके रूपमें ही रहने दँगा। और तव कहा जाता है कि इस ऐसे सिद्धान्तमें विश्वास करें, अन्यया हमें अनन्त काल तक नरकमें रहना होगा!

१८३९ में इस संप्रदायके दो दल हो गये। दोनों अदालतके पास यह निर्णय करानेके लिए पहुँचे कि दोनोंमें सचा ईश्वरीय संप्रदाय कौन-सा है। न्यायाधीशका निर्णय था कि नवीन संप्रदाय ईश्वरीय संप्रदाय है। तब फिर एक दूसरा मुकदमा ग्रुरू हुआ और इस बाके न्यायाधीशने निर्णय दिया कि पुराना संप्रदाय ही ईश्वरीय संप्रदाय है! इस प्रकार इस मुकदमेका निर्णय हुआ।

उस दिन एक प्रेसिविटेरियन, जिसको बने अभी बहुत समय नहीं हुआ या, मेरे पास आया। उसने मुझे एक पुस्तिका दी और कहा कि में पूर्णतया प्रसन्न हूँ। मैंने पूछा:—'' क्या तुम समझते हो कि बहुत सारे छोग नरक जा रहे हैं ?''

"前"

" तत्र भी तुम पूर्णतया प्रसन हो ?"

वह कुछ न कह सका, चुप रहा।

- " यदि वे सब लोग स्वर्ग जायें, तो क्या तुम अधिक प्रसन्न नहीं होगे ?" " हां।"
- " तो तुम पूर्णतया प्रसन्न नहीं हो ? "

वह कुछ न कह सका, चुप रहा।

- " जब तुम स्वर्ग पहुँचोगे तब तुम पूर्णतया प्रसन्न होगे ? "
- "罰!"
- "अब जब इम केवल नरक ही जा रहे हैं तुम पूर्णतया प्रसन्न न हो; लेकिन जब इम नरकमें हों और तुम स्वर्गमें हो, तब तुम पूर्णतया प्रसन्न होगे? जब तुम स्वर्गलोकके देवता बन जाओंगे तब तुम उतने मके न होंगे जितने भले कि अब हो ?"
  - " नहीं, नहीं, यह ठीक ऐंसा ही नहीं है।"
  - '' अच्छा, यदि तुम्हारी माँ नरकर्ने हो तो क्या तुम स्वर्गमें प्रसन्न रहोगे ? "

" मैं समझता हूँ कि ईश्वर जानता है कि माँके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन-सा होगा।"

उस समय मैंने मनमें सोचा यदि में स्त्री होता तो में चाहता कि मेरे पाँच या छः ऐसे बच्चे हों।

स्वर्ग वहीं है जहाँ वे लोग हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं और जो हमें प्यार करते हैं। मैं किसी ऐसे संसारमें जाना नहीं चाहता जहाँ उन लोगोंका और मेरा साथ न रहे जो मुझे यहाँ प्रेम करते हैं।

प्रेसिबटेरियन संप्रदायसे अधिक किसी दूसरे संप्रदायने संसारमें अंधकारका प्रसार नहीं किया। यह मत डरावना है, भयानक है, नारकीय है। प्रेमबिटेरियन ईश्वर राक्षसोंका राक्षस है। वह एक अनन्त हत्यारा है, जेलर है। वह रसातलमें गये हुए लोगोंकी चीत्कारोंका आनन्द लेगा, नरक प्रेसिवटेरियन ईश्वरका त्योहार है।

## ९---बाइबली-संप्रदाय

मेरे पास बैपटिस्टोंके बारेमें कुछ कहनेके लिए समय नहीं है। इनके बारेमें जर्मी टेलरका कहना था कि इनकी जड़ खोदना उतना ही आवश्यक है जितना पृथ्वीपर किसी भी दूसरी महामारी अथवा बेहूदा बातकी। वह बैपटिस्टोंमें इतनी घृणा इसलिए करता था कि क्योंकि वे किसी मात्रामें क्विचारकी स्वतंत्रताके प्रतिनिधिधे।

मेरे पाम क्वेकरोंकी चर्चाके लिए भी समय नहीं है। वे सभी दूसरे संप्रदायोंसे अच्छे हैं और सभीने उनका दुक्पयोग किया है। मैं यह भी नहीं भूल सकता कि सन् १६४० में जॉन फॉक्सको लकड़ीके चौखटेमें जकड़ दिया गया था, एक नगरसे दूसरे नगर चाबुक मारते हुए ले जाया गया था, हराया गया था, कैदमें डाला गया था, पीटा गया था और पाँब तले रोंधा गया था। यह सब किसलिए ! यह सब केवल इसलिए कि वह यह प्रचार करता था कि बुराईका बदला बुराईसे नहीं दिया जाना चाहिए और तुम्हें अपने श्रुओंसे भी प्यार करना चाहिए। जरा सोचों कि उस समय ईसाइयत

किस हीन अवस्थाको पहुँच गई होगी जब उसने ऐसी प्रेमकी मूर्तिका मांस खरोंचा!

ओह! लेकिन वे मुझे कहते हैं: — तुम ऐसी चीज़का विरोध कर रहे हो जो मर गई है। अब कोई इन बातोंमें विश्वास नहीं करता। उपदेशक जो कुछ वेदिकासे कहते हैं उसपर वे विश्वास नहीं करते। श्रोतागण भी जो उपदेश सुनते हैं, उनपर विश्वास नहीं करते और वे मुझसे कहते हैं: — तुम मरी हुई बातोंके पीछे पड़े हो। यह तो बाह्य शक्ल मात्र है। हम संसारसे दूर भागनंके सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते। हम हस्ताक्षर कर देते हैं, और शपथ स्वाकर कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते। और हममेंसे कोई विश्वास नहीं करता। और जितने भी पादरी हैं वे सब प्राइवेटमें कहते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे पूरा पूरा विश्वास नहीं करते।

में नहीं जानता कि यह ऐसा ही है अथवा नहीं। मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि जिन बातोंका ये लोग उपदेश देते हैं उन्हें मानते भी हैं। मैं यह मानता हूँ कि जब ये लोग इकड़े होते हैं और गम्भीरतापूर्वक किसी सिद्धान्तको ह्वांकार करते हैं, तो ईमानदारीम उस मिद्धान्तको वास्तविक तौरपर मानत भी हैं। लेकिन तो भी हम देखें कि क्या मैं मरे हुओंके विचारोंका ही विरोध कर रहा हूँ ! क्या मैं समशानभूमिपर ही तो पत्थर नहीं फेक रहा हूँ !

तमाम कहर मतवादी लोगोंका संग्रह—बाइबली सम्प्रदाय—कुछ वर्ष हुए इकड्ठा हुआ। उनके विद्यान्तोंका सार इस प्रकार है:—

"वे इल्हाममे विश्वास करते हैं, बाइबलके अन्तिम-वचन होनेमें विश्वास करते हैं, पिवत्र धर्म-प्रन्थोंके पर्याप्त होनेमें विश्वास करते हैं, धर्म-प्रन्थोंका अर्थ लगानेके अधिकार और कर्तन्यमें विश्वास करते हैं, किन्तु यदि अर्थ लगानेमें गलती हो जाय तो रसातल जाना पड़ता है। वे ईश्वरत्वकी एकता और उसके त्रैतवादमें विश्वास करते हैं। वे मानव-प्रकृतिके सर्वथा भ्रष्ट होनेमें विश्वास करते हैं। "

हन सिद्धान्तोंसे बढ़कर भ्रष्ट सिद्धान्तोंकी कल्पना नहीं की जा सकती। वे एक छोटे बच्चेको भ्रष्टाचारकी ढेरी समझते हैं। मैं उसे मानवताकी एक कली सकता हूँ जो प्रेम और आनन्दकी इवा तथा प्रकाश पाकर वैभवपूर्ण शानदार जीवनके रूपमें खिल उठेगी।

यहाँ एक स्त्री है जिसका पित समुद्रकी मेंट चढ़ चुका है। समाचार आता है कि उसे समुद्रकी लहरें निगल गई हैं। वह प्रगिक्षा करती है। उसके दिलमें कोई एक चीज है जो उसे कहती है कि अब मी वह जीवित है। वह प्रतीक्षा करती है और वर्षों बाद जब वह अपने छोटेसे दरवाजेके बाहर शॉकती है, तो वह उसे देखती है। उसे समुद्रने लौटा दिया है। वह उसके आलिंगनक लिये दौढ़ती है और उसके चेहरेको ऑसुओं तथा चुम्बनोंसे ढक देती है। परन्तु यदि मानव-प्रकृतिकी सम्पूर्ण अष्टताका सिद्धान्त ठीक है तो प्रत्येक ऑसू एक अपराध है, प्रत्येक चुम्बन नास्तिकता।

वे और किस बातमें विश्वास करते हैं ? भक्ति-मात्रमे पापीके उद्घारकी बातमें कमें नहीं, केवल श्रद्धा, केवल मिला, केवल विश्वाम । जिसे तुम समझ नहीं सकते, वैसी किसी बातमें विश्वास करना । निस्तन्देह ईश्वर किसी आदमिकों किसी ऐसी बातमें विश्वास करने के लिये पुरस्कृत नहीं कर सकता जो उसकी समझमें आती हो । ईश्वर किसी ऐसी बातमें विश्वाम 'करनेको ही पुरस्कृत कर सकता है, जो समझमें न आती हो । यदि तुम किसी ऐसी बातमें विश्वास करते हो जो सम्भव प्रतीत नहीं होती, तो तुम ईसाई हो; और यदि किसी ऐसी बातमें विश्वास करते हो जो सम्भव प्रतीत नहीं होती, तो तुम ईसाई हो; और यदि किसी ऐसी बातमें विश्वास करते हो, जिसे तुम जानते हो कि एकदम असम्भव है, तो तुम महात्मा हो ।

## १०--तुम क्या चाहते हो ?

तब वे मुझसे कहते हैं:—" तुम क्या चाहते हो ? तुमने हमारी बातके तार तार कर दिये, अब तुम इसके स्थानमें क्या चाहते हो ?" मैंने किसी मली बातकी चीर-फाड़ नहीं की है । मैंने केवल नरककी अज्ञानतापूर्ण निर्देश आगको पैरोतले रोंधनेकी कोशिश की है । मैं इस पंक्तिपर इड़ताल नहीं फेर रहा हूँ कि " ईश्वर दवालुओं के प्रति दया दिलायेगा ।" मैं इस वचनको नष्ट करने नहीं जा रहा हूँ कि " यदि तुम दूसरोंको क्षमा कर दोगे, तो ईश्वर तुमहें क्षमा कर देगा ।" मानव-निराशाके श्वितजपर अथवा मानवीय

आशाके आकाशमें चमकनेवाले किसी मंदसे मंद तारेको मी मैं गुल न होने' दूँगा, लेकिन में आदमीके हृदयमेंसे उस अनन्त मनहूस छायाको निकालनेके लिये जो कुछ भी कर सकता हूँ, अवश्य करूँगा।

" इसके स्थानमें तुम क्या चाहते हो ? "

" मैं सर्वप्रथम चाहता हूँ अच्छी मैत्री-चारों ओर अच्छे मित्र। हमा क्या मानते हैं, क्या विश्वास करते हैं, इसकी कुछ परवाह नहीं, हमें सबके साथ हाथ मिलाने हैं। वह तुम्हारा विचार है; यह मेरा विचार है; आओं हम मित्र बनें । विज्ञान लोगोंको मित्र बनाता है और मजहब, मिथ्या विश्वास, शत्र । वे कहते हैं कि यह महत्त्वकी बात है कि आदमी क्या मानता है । मैं कहता हैं कि यह महत्त्वकी बात है कि आदमी क्या करता है। आदमीकी मान्यताओंकी ओर न देखो, उसके कार्योंकी ओर देखो। अच्छी मैत्री-अच्छे मित्र-ईमानदार स्त्री-पुरुष-परस्पर आदरकी भावनासे परस्पर सहनशीलता । हमने इस तरहके गम्भीर मनुष्य बहुत देखे हैं। जब मै किसी अत्यधिक गम्भीर आदमीको देखता हैं, तो मैं समझ जाता हैं कि वह एकदम गधा है। जिस आदमीमें कुछ विनोद रहा है, उसने कभी किसी मजहबकी स्थापना नहीं की-कभी नहीं । तर्क पवित्र प्रकाश है; विनोद लाल्टैन है; और जिस आदमीमें विनोदकी तीश्ण-मात्रा रहती है वह मिथ्या-विश्वासोंकी मून्वताओंसे सुरक्षित रहता है । मुझे ऐसा आदमी पसन्द है जिसमें हर किसीके लिये अञ्छी भावनायें हैं: अञ्छी मैत्री। एक आदमीने दूस-रेसे कहा:--

<sup>&</sup>quot; क्या आप एक शरावका प्याला लेंगे ?"

<sup>&</sup>quot;मैं पीता नहीं।"

<sup>ै &</sup>quot;क्या आप एक सिगरेट लेंगे ?"

<sup>&</sup>quot;मैं पीता नहीं।"

<sup>&#</sup>x27;' क्या आप कुछ सुपारी आदि लेंगे ? "

<sup>&#</sup>x27;'में चबाता नहीं।"

<sup>&</sup>quot; तो इम दोनों कुछ घास खावें । "

" मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं घास नहीं खाता।"

"तो नमस्कार, आप न किसी आदमीके साथी बन सकते हैं और न किसी जानवरके।"

में प्रसन्न रहनेकी बातमें, मली प्रकृतिकी बातमें, अच्छे स्वास्थ्यकी बातमें विश्वास करता हूँ। हम अपने शरीरकी ओर ध्यान दें। यदि हम अपने शरीरकी सुन्न छे तो हमारी आत्मा अपनी सुन्न आप छे लगी। मेरा विश्वास है कि एक समय आयेगा जब सार्वजनिक विचार इतना ऊँचा और महान हो जायगा कि बीमारीको बढाना पाप माना जाने छगेगा। मेग विश्वास है कि समय आयेगा जब आदमी भविष्यमें क्षय और पागलपनके रोगियोंके लिये कोई जगह न रहने देगा। में विश्वास करता हूँ कि समय आयेगा जब हम अपना अध्ययन आप करने और स्वास्थ्यके नियमोंको समझेगे।

मैं अच्छी तरह जीनेमें विश्वास करता हूँ। तुम भूखे मरकर किसी देवताको प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अच्छा भोजन मिले, जो अच्छी तरह पका हुआ हो। संसारके किसी भी दार्शनिक सिद्धान्तकी जानकारी रखनेंस यह कहीं बद्धकर है कि आदमीको भोजन बनाना आए।

मैं अच्छे कपड़े पहननेमें विश्वास करता हूँ। मैं अच्छे घरोंमे रहनेमें और पानी और साबुनके उपयोगमें विश्वास करता हूँ। मैं समझदारीमे, द्विक्षामें विश्वास करता हूँ। विद्यालय मेरा मन्दिर है, विश्व मेरी बाइब है। मैं न्यायकी इस बानमें विश्वास करता हूँ कि जो कुछ हम बोयें वह काटें।

मैं उस धमामें विश्वास नहीं करता जिसका ईसाइयत प्रचार करती है। हमें ईश्वरकी क्षमाकी आवश्यकता नहीं, किन्तु एक दूसरेको क्षमा करनेकी आवश्यकता है और अपने आपको भी क्षमा करनेकी। यदि मैं रिमधको छट लूँ और ईश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो इससे रिमथको क्या लाभ हुआ ! यदि मैं किसी गरीव छोटी लड़कीको कलंकित कर दूँ और वह कुम्हलाये हुए पूलकी तरह विलर जाए; और ईश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो इससे उसे क्या लाभ हुआ ! यदि कोई दूसरा संसार है तो हमें उन लोगोंके साथ अपना हिसाब-किताब साफ करना होगा जिन्हें हमने इस संसारमें हानि पहुँचाई है। वहाँ कोई दिवालिया अदालत नहीं होनी चाहिये। हर पाईका हिसाब चुकता होना चाहिये।

तुम जो भी अपराध करो, तुम्हें अपने प्रति उत्तरदायी होना होगा और उसके प्रति भी जिसके विरुद्ध तुमने वह अपराध किया है। यदि तुमने कभी किसी किसो प्रकारकी पीड़ा पहुँचाई है, तो तुम कभी उतने प्रसन्न नहीं होगे जितने तब यदि तुमने पीड़ा न पहुँचाई होती। देवता द्वारा कोई क्षमा नहीं। अनन्त, अपरिवर्तनीय न्याय ही है। जहाँ तक प्रकृतिका सम्बन्ध है तुम्हें अपने कर्मोका फल भुगतना चाहिये। यदि तुमसे किसीको हानि पहुँची हो और उसने तुम्हें क्षमा भी कर दिया हो, तो भी वह बात नहीं होगी जो तब होती यदि तुमने उसे हानि पहुँचाई ही न होती। मैं इसी बातको मानता हूँ। यदि यह बात मेरे अपने लिये थोड़ी कठोर हो, तो भी मैं हसे ही मानूँगा; मैं अपने तकके साथ रहूँगा; मैं एक आदमीकी तरह हसे सहन करूँगा।

और में स्वतन्त्रताकी बातमें भी विश्वास करता हूँ: दूसरोंको वही चीज देमेकी बातमें जो हम अपने लिये चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि विचारके लिये सर्वत्र स्थान है, और जितनी ही स्वतन्त्रता तुम दूमरोंको दोगे उतनी ही तुग्हें मिलेगी। स्वतन्त्रतामें फिज्लूलचर्षे ही मित-व्यय है। हम न्यायी बनें। हम परस्पर उदार बनें।

में समझदारीकी बातमें विश्वास करता हूँ। यही वह यन्त्र है जो मानवताकी उत्तर उठाता है। समझदारी ही मानवताकी रक्षा कर सकती है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दूबरे लोकम नरकमें नहीं डाल सकता, जिसने इस लोकमें एक छोटा-सा स्वर्ग बसाया हो। ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दुखी नहीं बना सकता, जिसने यहाँ किसीको सुखी बनाया हो। ईश्वर किसी ऐसे आदमीसे घृणा नहीं कर सकता, जो किसी भी दूसरे आदमीसे प्रेम कर सकता है। मानवता—इस एक शब्दमें सब कुछ आ जाता है।

वे कहते हैं, ''तुम्हें विश्वास करना होगा।'' मेरा कहना है— नहीं। मैं जो स्वास्थ्यकी चर्चा करता हूँ वह जीवन लायगी। मेरी समझदारींकी बात, मेरी अच्छे जीवनकी बात, मेरी अच्छी मैत्रीकी बात संसारको अच्छे घरोंसे ढँक देगी। मेरा सिद्धान्त तुम्हारे फर्झोपर दिखाँ बिछा देगा। तुम्हारी दीवारोंपर तसवीरें टाँग देगा। मेरा सिद्धान्त तुम्हारी अलमारियोंको किताबोंसे मर देगा और तुम्हारे दिमागोंको विचारोंसे। मेरा सिद्धान्त अक्षान और मिध्या-विश्वाससे पैदा हुए भयानक राक्षसोंसे संसारको मुक्ति दिलायेगा। मेरी सिद्धान्त स्वारथ्य, धन और प्रसन्नता देगा। यही है जो में चाहता हूँ। यही है जिसमें में विश्वास करता हूँ। हममें समझदारी आने दो। योड़ी ही देरमें आदमी समझ जायगा कि वह बिना अपने आपको लूटे किसी दूसरेकी चोरी नहीं कर सकता। उसे पता लग जायगा कि वह बिना अपनी प्रसन्नताकी हत्या किये किसी दूसरेका वध नहीं कर सकता। वह जान जायगा कि हर अपराध एक गलती होता है। उसे पता लग जायगा कि गलती करनेवाला आदमी ही कष्ट भोगता है, और जो गलती नहीं करता वह उत्तरोत्तर उन्नति करता है। वह समझ जायगा कि यदि समझदारीके साथ केवल अपने आपको मी प्यार करना हो, तो उसका भी अर्थ यही होता है कि सारी मानवताका आलिङ्गन किया जाय।

वे कहते हैं, "तुम मानवकी अमरता छीन रहे हो।" पर मैं नहीं छीन रहा। यदि हम अमर हैं, तो यह एक प्राकृतिक सन्ताई है। इसके लिये न हम पादरियोंके ऋणी हैं और न बाइबलके। यह अमरता अविश्वाससे नष्ट नहीं हो सकती।

जब तक हम एक दूसरेको प्यार करते हैं, हमारी जीवित रहनेकी आशा बनी रहेगी। जब कमी हमारे किसी प्रेम-भाजनकी मृत्यु होगी, हम कहें के ही—काश, हम फिर मिल सकते! हम मिलेंगे अथवा नहीं, इसमें धर्म कुछ नहीं कर सकता। यह एक प्राकृतिक सचाई होगी। मैं अपनी प्राण-रक्षाके लिये मी मानवी-आशाके किसी एक भी तारेको नष्ट करना नहीं चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि जिस समय एक गरीव औरत अपने बच्चेको छोरी गा गा कर छोटेसे झूलेमें छुला रही हो, उस समय उसे यह विश्वास न करना पढ़े कि वह सौमेंसे निकानवे हालतोंमें नरककी आगके लिये जलावन तैयार कर रही है।

मेरा सिद्धान्त है--- एक समय एक ही संसार।

और थोड़ी देरके लिये मान लो कि मृत्यु हर चौज़का अन्त है। अनन्त प्रसन्नतासे दूसरे दर्जेपर, जिन्हें हम प्यार करते रहे हैं अथना जो हमें प्यार करते रहे हैं अथना जो हमें प्यार करते रहे हैं अथना जो हमें प्यार करते रहे हैं उनके साथ सदैव बने रहनेके आनन्दसे दूसरे दर्जेपर, अनन्त शान्तिकी स्वप्नरहित चादरमें लिपट जाना है। अनन्त जीवनके बाद दूसरा दर्जा अनन्त निद्राका ही है। कछोंका समुद्र मृत्युके छायादार तटपर अपनी लहरें नहीं फेंकता। जिन आंखोंपर अनन्त अन्यकारका पर्दा पड़ गया है, उनको अब गर्म-गर्म ऑस कभी रपर्श नहीं करेंगे। अनन्त मौतने जिन होंठोपर मोहर लगा दी है उनसे अब दु:लभरे टूटे फूटे शब्द कभी बाहर न होंगे। मिटीके टिल कभी टूटते-फूटते नहीं। मरे हुए कभी रोते नहीं।

जिन्हें मे प्यार करता रहा हूँ और जो अब मुझसे बिछड़ गये हैं उनके बारेमें जरा भी यह सोचनेकी अपेक्षा कि उनकी नंगी आत्मायें किसी ईश्वरके चंगुलमें फँस गई हैं, मैं यह सोचना पसंद करूँगा कि वे संसारके पृथ्वी, जल, वायु आदि तत्वींका एक अंश बनकर इसी घरतीपर लीट आये हैं; मैं यह सोचना पसन्द करूँगा कि वे अचेतन मिट्टी बन गये हैं: भैं यह सोचना पसन्द करूँगा कि वे पानीके स्रोतोंमें कल-कल कर रहे हैं. बादलोंमें तैर रहे हैं: पृथ्वीके चारों कोनोंको प्रकाशित करनेवाले प्रकाशकी झागमें सम्मिलत हैं: मैं यह सोचना पसंद करूँगा कि वे भूली रातके भूले स्वप्न बन गये हैं। मैं अपने मृतोंको वहीं छोड़ दंगा जहाँ प्रकृति उन्हें छोड़ देती है। मेरे हृदयमें जो भी आशाकी कली खिलती है, मैं उसे खिलने देंगा: मैं उसे ठंडी-सांसकी हवा और ऑसओकी वर्शास तर रखूँगा। लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इस विश्वमें कोई ऐसा है जिसने अनन्त वेदनाके लिये किसी मानवीय-आत्माको पैटा किया हो । किसी एक भी आत्माके अनश्त-काल तक कष्ट भोगते रहनेकी अपेक्षा मैं यह पसन्द करूँगा कि हर ईश्वर अपनी आत्म-इत्या कर ले: मैं यह पसन्द करूँगा कि हम सभी अनन्त गड़बड़ीके शिकार हो जायें --अंधेरी और तारारहित रात्रिके।

मैंने निश्चय कर लिया है-

कि यदि कोई ईश्वर है, तो वह दयालुओं के प्रति दयावान् होगा।

में इस चट्टानपर खड़ा हूँ:

कि वह क्षमाशीलोंको यातना नहीं देगा।

मैं इस चहानपर खड़ा हूँ:

कि इर आदमीको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और कोई ऐसा संसार नहीं है, कोई ऐसा आकाश नहीं है, जहाँ ईमानदार बनना अपराध हो।

मैं इस चट्टानपर खड़ा हूँ:

ईमानदार पुरुष, सुशील स्त्री और प्रसन्न बच्चेको कहीं कोई भय नहीं है, न इस लोकमें और न किसी दूसरे लोकमें।

मैं इस चटानपर खड़ा हूँ।

## पुरुषों, स्त्रियों और बचोंकी स्वतन्त्रता

मन और स्वतंत्रताका परस्पर वही संबंध है जो भौतिक तत्त्व और आकाशका!

अज्ञान ही एकमात्र गुलामी है। स्वतंत्रता बुद्धिकी संतान है।

आदमीका इतिहास केवल गुलामीका इतिहास है, अन्याय और अत्याचारका; साथ ही उन साधनोंका मी जिनसे वह अतीतमें शनैः शनैः किन्तु बहे बहे
कष्ट भोगकर आगे बढ़ा है। वह पादरी-पुरोहितों और राजाओंका शिकार रहा
है और बना है मिध्या विश्वास तथा निर्देयताका खाद्य। सिहासनस्थ शक्तिने
भयके द्वारा अज्ञानपर शासन किया है। ढोंग और अत्याचार—दोनों गीध—
आदमीकी स्वतंत्रताको नोच नोच कर खाते रहे हैं। इन सबसे मुक्ति पानेका
केवल एक ही माग रहा है और वह है—बुद्धिका विकास। उद्योगकी पीठपर
चाबुक पढ़ता रहा है। दिमाग मिथ्या-विश्वासकी बेड़ियोंसे जकड़ा रहा है।
स्वतंत्रताके शत्रुओंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आदमीके अधिकारोंको
नष्ट करनेके लिए सभी प्रकारके अत्याचार किये गये हैं। इस महान् संघर्षमें
हर अपराधको पुरस्कार मिला है और हर शुभ कर्म दंबित किया गया है।
पढ़ना, लिखना, विचार करना और खोज करना—यह सभी अपराध माने
,जाते रहे हैं।

प्रत्येक विज्ञान अछूत बना रहा है।

तमाम वेदिकायें और तमाम सिंहासन मानव जातिकी प्रगतिको रोकनेमें एकमत रहे हैं। राजाने कहा कि मानव जातिको अपने खिये काम नहीं करना चाहिये। पादरी-पुरोहित बोले, मानव जातिको अपने खिये सोचना नहीं चाहिये। एकने हाथोंमें हथकड़ियाँ डाली, दूसरोंने दिमागको बंदिशमें बाँघा। इस दुष्ट शासनमें मानव-बुद्धिका बाव एक ढोंगका एक कमनोर साँप बना रहा।

मानव जाति कारागारमें डाल दी गई थी । जेलखानेके कुछ सीख्चोंमेंसे प्रकाशकी चन्द किरणें संघर्ष करती हुई बाहर आई। इन सीखचोंके पीछेसे विज्ञानने झॉकनेका प्रयत्न किया। एकके बाद दूसरा सीखचा टूटा। कुछ महान् पुरुष निकल भागे। उन्होंने अपना जीवन अपने बन्धुओंकी मुक्तिमें लगा दिया।

कुछ ही वर्ष पूर्व आदमीके दिमागमें एक यही जाग्रति पैदा हुई। उसने यह पूछना आरम्म किया कि एक मुकुटघारी डाक्को क्या अधिकार है कि वह उन्हें अपने लिये काम करनेको मजबूर करे ? जिस आदमीने यह प्रश्न पूछा उसे राजद्रोही कहा गया। दूसरोंने पूछा कि एक ढोंगी पादरीको क्या अधिकार है कि वह मेरे विचारोंगर शासन करे ? ऐसे आदमी नास्निक कहलाये। पादरी बोला और राजा भी बोला कि आखिर यह खोजकी प्रश्नति कहाँ जाकर रुकेगी ? उन्होंने तब भी कहा और वे अब भी कहते हैं कि आदमीके लिये स्वतन्त्र होना खतरनाक है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। बुद्धिके समुद्रमें हर नौकाके लिये काफी स्थान है। बुद्धिकपी आकाशमें जो चाहे जितनी उड़ान भर सकता है।

जो आदमी अपने लिये नहीं सोचता वह एक गुलाम है और अपने तथा अपने मानव-बन्धुओं के प्रति द्रोह करता है।

हर आदमीको इस नीले-आकाश और तारों के नीचे खडा होना चाहिये, इस प्रकृतिके अनन्त शण्डेके नीचे—अपने आपको हर दूसरे आदमीके बराबर मानते हुए। अज्ञानके सम्मुख खड़े हुए हर व्यक्तिको सोचने- का समान अधिकार है। सभीकी उत्पक्ति और विनाशके प्रभोमें समान रुचि हैं। मैं जिस बातका दावा करता हूँ, मैं जिस बातकी वकालत करता हूँ वह केवल विचारने और अपने विचारोंको प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता है। मैं इस बातका दावा नहीं करता कि मैं आपको 'परं सत्य वात बता रहा हूँ। मैं जिसे सत्य समझता हूँ, बही बात कहता हूँ। मैं सारेका सारा सत्य बतानेका दावा भी नहीं करता।

में यह दावा नहीं करता कि मैं विचारोंके उच्चतम शिखर तक उड़ चुका

हुँ और मैं यह दावा भी नहीं करता कि मैं वस्तुओंकी गहराईको छू चुका हूँ। मैं इतना ही दावा करता हूँ कि मेरे जो विचार हैं उन्हें प्रकट करनेका मुझे अधिकार है और कोई भी आदमी जो मेरे हस अधिकारको अस्वीकार करता है वह दिमागी चोर है, दिमागी डाकृ है।

आत्माकी इन जंजीरोंको दूर करो । इन बेडियोंको काट डालो । यदि मुझे सोचनेका अधिकार नहीं है तो मेरे सिरमें दिमाग ही क्यों है ? यदि मुझे यह अधिकार नहीं है, तो क्या उन तीन चार या अधिक आदिमयोंको है, जो इकट्ठे होकर किन्हीं सिद्धान्तोंपर इस्ताक्षर कर दें, एक घर बना लें, उसमें एक शिखर निकाल दे और अन्दर एक घंटा रख दें ? भले मर्द और भली औरतें विचारके क्षेत्रमें पड़नेवाली कोड़ोकी मारसे तंग आ गये हैं । जंजीरों और बेडियोंकी यादसे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । वे स्वयं स्वतन्त्र हैं और दूसरोंको स्वतन्त्रता देते हैं । जो कोई अपने लिये किसी ऐसे अधिकारको चाहता है जो वह दूसरोंको देनेके लिये तैयार नहीं, वह बे-ईमान है, दुष्ट है ।

पुराने समयमें हमारे पूर्वज समझते थे कि वे लोगोंको जैसे चाहें वैसे विचारोंका बना सकते हैं। वे मानते थे कि जोर जबर्दस्तीसे किसीसे कोई भी बात मनवाई जा सकती है। आप अत्याचार अथवा सामाजिक बहिष्कार-द्वारा किसीके दिमागको नहीं बदल सकते। लेकिन में बताऊँगा कि आप इन उपायोंद्वारा क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया है। आप लाखों करोड़ों आदिमियोंको ढोंगी बना सकते हैं। एक आदमीसे यह कहल्या सकते हैं कि उसने अपने विचार बदल लिये हैं, किन्तु उसके विचार क्वं-वत् रहते हैं। उसे बेदियोंसे जकड़ दो, उसके पैरोंको लोहेके ब्रूटोंसे कुचल दो, चाहों तो उसे जला डालो, किन्तु उसकी राख उन्हीं विचारोंकी रहेगी।

अपने पूर्वजोंके बारेमें जो में सबसे अच्छी बात कह सकता हूँ वह यह है कि वे अब नहीं रहे। उन अच्छे दिनोंमें हमारे पूर्वज सोचते थे कि वे जैसा चाहें वैसा सोचनेके लिये लोगोंको मजबूर कर सकते हैं। यह विचार दुनिया-के बहुतसे हिस्सोंमें अब भी प्रचलित है—इस देशमें भी। हमारे जमानेमें भी

कुछ अत्यधिक धार्मिक आदमी कहते हैं: " इस उस आदमीके साथ व्यापार नहीं करेंगे; उसको अपना मत नहीं देंगे; उसे अपना वकील नहीं बनाकेंगे, यदि वह डाकटर है, तो उसकी दवा खानेरो पहले मर जांगेंगे; उसे सहभोजमें नहीं बुलागेंगे; उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे; उसे हमारे गिजेंमें आना चाहिये; हमारे सिद्धान्तोंको मानना चाहिये; हमारे देवताकी पूजा करनी चाहिये; नहीं तो हम किसी भी तरह उसके भरण-पोषणमें सहायक नहीं होंग।"

पुराने समयमें वे चाहते थे कि सब आदमी एकदम एक तरह सोचं । संसारकी सारी मशीनसम्बन्धी चानुरी दो घड़ियोंको एकदम एक तरहसे नहीं चला सकती। आप करोड़ों आदमियोंको जिनके दिमाग मिन्न हैं, प्रवृत्तियों मिन्न हैं, शिक्षा मिन्न हैं, आकांक्षायें मिन्न हैं, परिस्थितियों मिन्न हैं, जिनमेंसे हरेक जीवित रागात्मक चमड़ीकी वर्दी पहने हैं—एक तरह सोचने और महसूस करने पर कैसे मजबूर कर संकते हैं ? यदि कोई अनन्त ईश्वर है जिमने हमें बनाया है और जो यह चाहता है कि इम एक ही तरह सोचें, तो उसने एक आदमीको तो चम्मच-भर दिमाग और दूसरेको शानदार दिमागी प्रतिमा क्यों दी है ? यदि यही उद्देश था कि सभी लोग समान रूपसे सोचें और महसूस करें, तो लोगोंकी बुद्धिमें इतना अन्तर क्यों है ?— धुमोंका कट्टरतास लेकर प्रतिभा तक।

में पुस्तकों में पढ़ता था कि हमारे पूर्वजोंने मानवताको किस प्रकार त्रास दिया। मुझे यह कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने यह सब पढ़ा, किन्तु इसने कभी मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया। वास्तवमें मज़हबके नामपर किये गये अत्या-चारोंको मैंने तब तक गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जब तक मेरे सामने ईसाइयो-द्वारा प्रयुक्त लौह-प्रमाण नहीं आये। मैंने अँगूठोंको दबानेवाले 'स्क्र्यू' देखे। जब किसीने या तो बित्तसमेके सामध्यंसे इनकार किया, अथवा यही कहा कि मैं यह नहीं मानता कि कभी किसी आदमीको इबनेसे बचानेके लिये, मछली निगल गई, तो वे उसके अँगूठेको इन दोनों छोहेके 'स्क्र्यू' के बीचमें रख देते ये और प्रेम तथा सार्वभीम क्षमाके नामपर उन्हें कसना आरम्भ करते थे। जब यह किया जाता

था तो अधिकांश आदमी कह उठते ये —मैं पश्चाताप करूँगा। शायद मैं भी यही कहता। मैं भी कह उठता—" बन्द करो। जो तुम चाहोगे मैं उसे स्वीकार कर दूँगा। मैं मान दूँगा कि एक ईश्वर है, अथवा दस लाख हैं, एक नरक है अथवा एक अरब नरक। पर इसे बन्द करो।"

लेकिन बीच बीचमें, कभी कभी, कोई एक ऐसा मर्द आ गया है, जो अपनी बातसे एक बाल-भर भी पीछे नहीं हटा । बीच बीचमें कभी कोई ऐसी ऊँची-आत्मा रही है जिसे अपनी मानताके लिये प्राणोंका भी मोह नहीं रहा है । यदि ऐसे आदमी न हुए होते तो आज हम सब जंगली अवस्थामें होते । यदि प्रत्येक युगमें ऐसी कुछ वीर-आत्मायें न हुई होतीं, तो हम अभीतक आदम-खोर अवस्थामें होते, हमारे हारीरपर जंगली जानवरोंके चित्र खुदे रहते और हम किसी मृत सर्पके गिर्द नाचते होते ।

विरोध, घृणा और मृत्युके बावजूद जो लोग इस शानसे, इस अमिमानसे अपने विश्वासींपर दृदता-पूर्वक अड़े रहे, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें।

हमारे उन पूर्वजोंके मनमें वीरता किसी प्रकारके आदरकी भावना उत्पन्न'
नहीं करती थी। जो आदमी पश्चात्ताप प्रदर्शित नहीं करता था वह क्षमा नहीं
किया जाता था। वे वेदनाकी पराकाष्ठा तक उस 'स्क्रथ् 'को कसते थे;
और बादमें उसे किसी अन्धेरे कारागारमें डाल देते थे जहाँ वह दिल दहला
देनेवाली शान्तिके बीच तहप तहप कर मर जाता। यह प्रेमके नामपर किया
जाता, दयाके नामपर किया जाता, दयालु ईसाके नामपर किया जाता।

मैंने वह चीज भी देखी है, जिसे यन्त्रणाका कालर कहा जाता है। एक लोहेके चक्रकी कल्पना कीजिये, जिसके अन्दरकी ओर सुईकी नोक जैसी तीखी लगभग एक सी सुइयाँ लगी हों। यह लोहेका चक्र अभियुक्तके गलेमें बाँध दिया जाता था। तब वह इन सुइयोंसे बिना अपनी गर्दन छिदाये में चल सकता था, न बैठा रह सकता था और न हिल-डोल ही सकता था। थोड़ी देरमें गला एज जाता और दम बुँडनेसे उस आदमीकी वेदनाका अन्त हो जाता। इस आदमीने बहुत सम्भव है रोते हुए यह कहनेका अपराध किया हो कि "मैं यह नहीं मानता कि हम सबका पिता परमात्मा अपने किसी भी बच्चेको अनन्त कालके लिये रसातल मेज देगा।"

मैंने एक दूसरा चक्र देखा है जिसे 'मंगीकी लड़की' कहा गया है। घास काटनेकी एक बड़ी कैंचीकी कल्पना कीजिये। उसके हत्थे न केवल टीक जगह बल्कि कैंचीके सिरोंपर भी रहते हैं। जिस जगह कैंचीके दोनों चाकू एक दूसरेपर रहते हैं, उस जगह लोहेका एक चक्कर रहता है। उपरके हत्थोंमें हाथ फँसा दिये जायेंगे, नीचेके हत्थेमें पाँव और लोहेके चक्करमें सिर धकेल दिया जायगा। फिर उसे मुँहके बल औंघा जमीनपर गिरा दिया जायगा। उसके स्नायुओंपर इतना अधिक जोर पड़ेगा कि वह पागल हो जायगा।

यह सब उन सजनोंद्वारा किया गया जिनका कहना था, "जो तुम्हारे एक गालपर चपत लगाता है, उसके सामने दूसरा मी कर दो।"

मैंने एक रैक देखा है। यह एक बक्सेकी तरह होता है। दोनों ओर दो चर्खीयाँ रहती हैं। उन चर्खियों पर मंज़ीरें कुछ अपराधीके पुटनोंसे बाँध दी गई, कुछ उसकी कलाइयोंसे। और तब ये पादरी, ये सन्त, इन चित्रयोको घुमाना आरंभ करते और घुमाने रहते, घुमाने रहते, तब तक घुमाते रहते जब तक अपराधीके घुटने, युटनोंके जोड़, कमर, कन्धे, कोहनियाँ और कलाइयाँ—सब इट इट न जातीं। और वे अपने पास एक डाकटरको खड़ा रखते कि वह नज्ज़ देखता रहे। किस लिये ? उसका जीवन बचानेके लिये ? हाँ। दया करके ? नहीं; केवल इस लिये कि वे एक बार फिर उस चर्खीको घुमा सकें !

याद रहे, यह सब कुछ सम्यता के नामपर, कानून और अमनके नामपर, दयाके नामपर, धर्मके नामपर किया गया है और किया गया है अस्यन्त दयाल ईसा-मसीहके नामपर।

कभी कभी जब मैं इन भयानक वातोंके बारेमें पढ़ता और सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब यन्त्रणायें स्वयं भोगी हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो मैं जलावतनीके तटपर खड़ा हूँ और ऑखोंमें और भरकर अपनी जन्म-भूमिकी ओर देख रहा हूँ, मानो मेरी उँगलियोंपरसे नाखून उखाड़े गये हैं और उनमें मुह्याँ खुभोई गई हैं; मानो लोहेके बूटों-द्वारा मेरे पाँचका कचूमर निकाल दिया गया है; मानो मुझे कारागारमें लड़ दिया गया है और मैं मरते समय अपनेको मुक्त करानेवाले पाँवोंकी आहट सुन रहा हूँ; मानो मैं फाँसीके तस्तेपर खड़ा हूँ और मेरी गर्दनपर चमकता हुआ कुल्हाड़ा पड़ने जा रहा है, मानो मुझे चर्लीसे कसा जा रहा है और ढोंगी पादिरयोंके चेहरे मुझपर छके हुए हैं; मानो मुझे अपने बीबी-बच्चोंसे दूर ले जाया जा रहा है, मुझे चौरस्तेपर ले जाकर जंजीरोंसे जकड़ दिया गया है; मानो मेरे चारों ओर लकड़ियाँ चुन दी गई हैं; मानो आगके झोलोंने मेरे अंग-प्रत्यंगपर चढ़कर मुझे अन्धा बना दिया है; और मानो घृणाके असंख्य हाथोंद्वारा मेरी राख हवामें उड़ा दी गई है। जब जब मुझे ऐसा लगता है, तब तब में शपथ खाता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा तब तक पुक्तों, क्रीयों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता बनाये रखनेके लिये जो कुछ भी थोड़ा-बहुत मुझसे हो सकता है, करता रहूँगा।

यह प्रश्न है न्यायका, दयाका, ईमानदारीका और बौद्धिक-विकासका। यदि संसारमें कोई ऐसा आदमी है जो दूसरोंको ठीक वही अधिकार देनेके लिये तैयार नहीं जो वह अपने लिये चाहता है, तो वह उतनी ही मात्रामें मेरी अपेक्षा वर्वरताके अधिक समीप है। यह ईमानदारीका प्रश्न है। जो आदमी दूसरोंको वही बौद्धिक अधिकार देनेके लिये तैयार नहीं जो खुद अपने लिये चाहता है बेईमान है, स्वार्थी है, और अत्याचारी है।

जो किसी दूसरेको उसके ईमानदाराना विचारके लिये दोषी ठहराता है, उसका अपना दिमाग विकृत है। यह बौद्धिक-विकासका प्रश्न है।

कुछ समय पूर्व मैंने लगभग प्रत्येक मनुष्य निर्मित चीज़के माँडल देखे। मैंने सारे जल-शिल्पोंके माँडल देखे—उस डोंगीसे लंकर आधुनिक जहाज़ तक। उस डोंगीमें जी लकड़ीमें खोद छी गई थी, इमारे पूर्वज—हमारे नंगे पूर्वज—बेठकर तैरते थे। इमारे वे पूर्वज जिनके दाँत दो दो इंचके थे और जिनकी खोपड़ीके पीछेका दिमाग केवल चम्मच-भर। मैंने आजके युद्ध-पोतोंके नम्ने देखे जिनमें सेकड़ों तोपें और मीलों लम्बी पतवारें हैं। मैंने बड़े बड़े जहाज देखे जो न्यूयार्कके बन्दर-गाहसे सिर उठाते हैं और तीन तीन हजार मील तक प्रत्येक लहरकी गिनती करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने मनुष्य-निर्मित आयुघोंके नमूने देखें । एक लाठीसे लेकर आधुनिक तोपींतकके । मैंने एक लाठी देखी जिसका उपयोग हमारा जंगली पूर्वज उस समय करता या जब वह गारमेंसे निकलकर अपने भोजनके लिये साँपका शिकार करता या। मैंने उस लाठीसे लेकर कुपद्वारा निर्मित तोपींतकके नमूने देखे, जो अड्डारह इंचके ठोस स्टीलमेंसे दो दो इजार पौंडके गोले केंक सकती हैं।

मैंने कवच मी देखे। एक कछुवेकी खाल देखी जिसे हमारा वीर पूर्वज उस समय छातीपर बाँध लेता था जब अपने देशके लिये लड़ने जाता था। मैंने मध्यकालीन 'कबच 'देखे जो तलवारकी नोक और वर्छीकी घारका मजाक उड़ाते थे। मैंने सिरसे पैर तक स्टील ओढ़े आधुनिक सैनिक देखे।

मैंने उसी समय उनके वादा-यन्त्र मी देखे; टॉम-टॉमसे लेकर आजके वादा-यन्त्र तक, जो इवाको स्वर-तालकी एकतासे खिला देते हैं।

मैंने उनके चित्र भी देखे; पीले गारेकी पोताईसे लेकर आजकी महान् कला कृतियों तक जो संसारके चित्रागारोंको सुशोभित करती हैं।

मैंने उनकी मूर्तियाँ भी देखी हैं; चार चार टाँगोंवाले, आधे-दर्जन हाथों-वाले, कई कई नाकोंवाले, नाकोंकी दो दो तीन तीन पंक्तियोंवाले और एक छोटेसे वृणित दिमाग-विहीन सिरवाले भद्दे देवताओंसे लेकर आजकी संग-मरमरकी मूर्तियों तक, जिन्हें प्रतिभाने ऐसा व्यक्तित्व दे दिया है कि वे एकदम प्राणवान् प्रतीत होती हैं।

मैंने उनकी पुस्तकें देखीं; जंगली पशुओंकी खालपर लिखी हुई, पत्तीपर लिखी हुई, पेड़ोंकी छालोंपर लिखी हुई और आजकी बढ़िया पुस्तके भी, जो हमारे पुस्तकालयोंको सजाती हैं। जब मैं पुस्तकालयोंकी चर्चा करता हूँ तो मुझे प्लेटोका कथन याद आता है, '' जिस घरमें एक पुस्तकालय है, उसमें आत्माका निवास है।"

मैंने उनके खेतीके श्रीजार देखे; एक टेड़ी-मेड़ी छकड़ीसे छेकर जिसमें बँटे हुए बाससे बैछका सींग बँघा था आजके खेतीके श्रीजारों तक, जिनसे कोई मी आदमी बिना 'गेंबार ' रहे भूमि जोत-बो सकता है। इन सब चीजोको देख कर मुझे यह मानना पढ़ा कि मानवने उसी मात्रामें प्रगति की है, जिस मात्रामें उसने विचार को अमके साथ मिलाया है, जिस मात्रामें प्राकृतिक शक्तियोंके साथ सहयोग किया है, जिस मात्रामें अपनी परिस्थितिसे लाभ उठाना सीखा है, जिस मात्रामें अपने आपको भयके बन्धनसे मुक्त किया है, जिस मात्रामें आत्म-निर्मर हुआ है और जिस मात्रामें उसने देवताओंपर विश्वास करना छोड़ा है।

मेंने मानव-खोपड़ियोंकी एक पंक्ति मी देखी—निम्नतम खोपड़ियों अर्थात् मध्य अफरीकाके, आस्ट्रेलियाके, प्रशान्त महासागरके सुदूर द्वीपींके जंगली लोगोंकी खोपड़ियोंसे लेकर गत पीढ़ी तककी श्रेष्ठतम खोपड़ियों मेंने देखीं। उन खोपड़ियोंसे उतना ही अन्तर है जितना उन खोपड़ियोंसे उत्पन्न पदार्थोंमें। मैंने अपने आपसे कहा—आखिर यह मानसिक-विकासका सीधा सादा प्रश्न है। उन खोपड़ियोंमें, उन निम्नतम और श्रेष्ठतम खोपड़ियोंमें वही अन्तर था जो उस डोंगी तथा युद्ध-पोतमें, लाठी और कुपकी तोपमें, पीले-धन्यों और सुन्दर चित्रोंमें, टॉम टॉम और आधुनिक वाद्य-यंत्रोंमें।

इस पंक्तिमें पहली और निम्नतक खोपड़ी वह अन्धेरी गुफा थी जिसमें मानवकी निम्नस्तरकी सहज कमीनी प्रवृत्तियाँ रेंगकर चलती थीं, और अन्तिम खोपड़ी वह मन्दिर जिसमें प्रसन्नता, स्वतन्त्रता और प्रेमका निवास था।

यह सारा प्रश्न दिमागका है, मानसिक-विकासका।

यदि इस अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं, तों इसका कारण यही है कि आज इममेंसे इर सामान्य आदमीकी गर्दनपर अच्छा सिर है और इसमें अधिक अच्छा दिमाग है।

अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुश्रसे ईमानदारीकी बात करें। मैं क्या मानता हूँ अथवा मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, इससे आपका कुछ आता-जाता नहीं। आप अपने आपको, कमसे कम इस थोड़ेसे समबके खिये ही सही, धार्मिक पक्ष-पातसे मुक्त कर दें। थोड़ी देरके लिए मान लीजिए यदि उस समय कोई राजा रहा होता और कोई पादरी-पुरोहित रहा होता, जिस समय यह महाशय अपनी डोंगीमें इघर उघर तैरते ये और उन्होंने कहा होता -- हस डोंगीसे बढ़कर डोंगी आदमी कभी नहीं बना सकता, इसका नमूना आकाशसे उतरा है, त्कान और बाढ़के ईश्वरके यहाँसे; और कोई भी आदमी, जो कहता है कि वह इसमें एक मस्तूल और एक पाल बॉधकर सुधार कर सकता है, तो वह नास्तिक है और उसे वध-स्थानपर जला दिया जायगा। यदि ऐसा होता तो आपकी आदरणीय सम्मतिमें इसका पृथ्वीके गिर्द धूम सकनेपर क्या प्रभाव पड़ा होता ?

थोड़ी देरके लिये मान लीजिए, यदि उस समय कोई राजा रहा होता और कोई पादरी-पुरोहित भी रहा होता; और मैं मानता हूँ कि रहा होगा क्योंकि वह अन्धकार युग था; और इस राजा तथा पुरोहितने कहा होता,— इस टॉम टॉमसे बढ़कर संगीतकी बस्त आदमो कभी सोच ही नहीं सकता; स्वर्गमें इसी तरहका संगीत है; स्वर्णिम सूर्यास्तके समय रजत-वर्ण बाटलों में बेटी हुई एक देवी इस वाद्यको बजा रही थी और वह इसके सगीतमें इतनी अधिक आस्म-विभोर हो गई कि वह उसके हाथसे नीचे गिर पड़ा, और इस प्रकार इमें मिला। यदि कोई आदमी कहता है कि इसमें किसी तरहका सुधार हो सकता है, तो वह नास्तिक है और उसे मृत्यु-दण्ड मुगतना होता। यदि ऐसा होता तो इसका संगीतपर क्या प्रभाव पड़ा होता! यदि इस मार्गसे चला गया होता, तो आपकी सम्मतिमें, क्या आदमीके कानोंको कभी बीयोवनके देवी संगीतका परिचय प्राप्त हो सकता ?

थोड़ी देरके लिये मान लो कि उस राजा तथा पुरोहितने कहा होता:— यह टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी सर्वश्रेष्ठ हल है । इससे बदकर हलका आविष्कार नहीं हो सकता। इस हलका नमूना एक धार्मिक स्वप्नमें एक भक्त किसानको प्राप्त हुआ था। उसमें जो बँटी हुई घास है, वह बँटी हुई चीजोंमें सर्वश्रेष्ठ है। जो कहता है कि इस हल्में कुछ सुधार किया जा सकता है, वह अनीश्वरवार्द्रा है। आपकी सम्मतिमें इसका कृषि-विज्ञानपर क्या प्रभाव पड़ा होता?

'लेकिन लोगोंने कहा और उनके साथ राजा तथा पादरी-पुरोहित बोले— हम अपने ईसाई भाइयोंकी हत्या करनेके लिये श्रेष्ठतर शस्त्र चाहते हैं, श्रेष्ठतर हल चाहते हैं, श्रेष्ठतर संगीत, श्रेष्ठतर चित्र; और जो कोई भी हमें बढ़िया शिक्ष, बढिया संगीत, रहनेको बढ़िया घर और बढ़िया वक्ष देगा, हम उसे धन और सम्मानसे लाद देंगे। हर आदमीको इन चीलोंमें सुधार करनेके लिये हर तरहसे उत्साहित किया गया। यही कारण है कि लाठी तोप बन गई, डोंगी समुद्री-जहाजमें बदल गई, मिट्टीके धन्चोंके चित्र बन गये; पत्थरके जबड़-खाबड़ दूटे-फूटे दुकड़े अन्तमें सुन्दर मूर्तियाँ बन गये।

आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि उस होंगीवाले महाशयका, उस टॉम टॉमके संगीतमें मस्त हो जानेवाले महाशयका और टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ीसे हल जोतनेवाले महाशयका भी अपना एक धर्म था। डोंगीवाला अपने धर्मका कहर अनुयायी था। उसे कभी किसी संदेहने हैरान नहीं किया। वह निश्चिन्त जिया और निश्चिन्त ही मर गया। वह नरकमें विश्वास करता था और मानता था कि स्वर्गम जाकर बहुत प्रसन्न हो सकेगा।

यह बड़े खेद और अफ़सोसंकी बात है कि इन महाशयने बहुतसे बुद्धिमान् उत्तराधिकारियोको जन्म दिया। यह भी प्रकृतिका एक बुरा स्वभाव है कि बुद्धिमानोंकी अपेक्षा मृखोंकी संख्या अधिक तेजीसे बढ़ती है। यह डोंगीबाले एक शैतानमें विश्वास करते थे और यह शैतान यदि ईश्वरके बराबर शिक्तशाली नहीं तो उससे थोड़ा चालाक अवश्य था। और आप जानते हैं कि पिछले छ: इजार वर्षमें इस शैतानकी शक्लमें कुछ भी तो सुधार नहीं हुआ।

डोंगीयालेका विश्वास था कि ईश्वर अत्याचारी है। यदि कोई किसी आद-र्शके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करनेकी कोशिश करेगा, तो वह उसे अनन्त कालके लिये रसातल भेज देगा। उसका विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। वह आग और गंधकके दहकते हुए नरकको अक्षरशः सत्य मानता था। राजनीतिके बारेमें मी उसका अपना विचार था। उसका सिद्धान्त था, जिसकी लाठी उसकी भेंस। कदाचित्ं इस सिद्धान्तको उलटकर विश्वास करनेमें और यह माननेमें कि जो उचित है, वही शक्तिमान् हैं, संसारको सहस्रों वर्ष लग जाईंगे। मैं आपसे उन महादायके धर्म और उनके बाद्य-यंत्रमें भी उसी प्रकार सुधार करनेका अधिकार खाहता हूँ, जैसा कि उनकी राजनीति और उनकी डोगीमें ! में खाहता हूँ कि आदमीको सभी दिशाओं में यह स्वतंत्रता रहे ! हम विचार करें, अपने विचारोंको प्रकट करें, खोज करनेवाले बनें, अनुयायी नहीं, रेंकनेवाले नहीं । यदि स्वर्गमें कोई अनन्त ईश्वर है, तो वह कायरों और डोंगियोंकी पूजासे कभी प्रसन्न नहीं होगा ! ईमानदाराना अविश्वास, ईमानदारिकी नास्तिकता, और ईमानदारीका अनीश्वरवाद स्वर्गको संगिषिसे भर देगा जय कि पवित्र डोंगसे—चाहे वह बाहरसे कितना ही धार्मिक क्यों न प्रतीत हो—सड़ाँध पैदा होगी !

जो अधिकार तुम अपने लिये चाहते हो यह सबको दो। अपने दिमागपर प्रकृतिका प्रभाव पड़ने दो। नये विचारोंका स्वागत करो। आओ, हम प्रगति करें।

आजका धार्मिक आदमी चाहता है कि उसके जीवनका जहाज कष्ट्रताके किनारेपर पड़ा रहे और धूपमें स्वता रहे। उसे पुराने मतीं के मस्त्लींगर, पुरानी सम्मतियों की, पालों के थपेड़ों की आवाज सुनते रहना अच्छा लगता है। उसे बार बार बह दोहराना अच्छा लगता है:—" मेरी सम्मतियों को मत नाइबड़ाओ, मेरे दिमागको स्थिर रहने दो, यह अब बन जुका है। मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी प्रकारकी नास्तिकताका प्रवेश हो। मुझे आगे जानेकी अपेक्षा पीछे जाना पसन्द है।"

जहाँतक मेरी बात है, मैं खुले समुद्रमें जाना चाहता हूँ। मैं वायु, लहरों और तारामणोंके साथ अपने माग्यकी परीक्षा करना चाहता हूँ। मैं कहरताके किसी मी बन्दरगाहपर पड़े पड़े सड़ते रहनेकी अपेक्षां किसी भी न्यूकानकी शान और महानतामें विलीन हो जाना अधिक पसन्द कहा।।

आखिर हम प्रत्येक युगमें कुछ न कुछ उन्नति करते ही जाते हैं। इस समयके सबसे अधिक कहर लोग २०० वर्ष पहले नास्तिकताके अपराधमें जला दिये जाते। धर्मने भी ऐसा लगता है कि अपने बावजूद कुछ न कुछ उन्नति की ही है। यह विरोध और निंदा करता हुआ भी प्रगतिकी सेनाके पीछे पीछे चला आ रहा है। यह अपना विरोध और निंदाका फासला बनाये रखनेके लिए मजबूर है। यदि धर्मने इतनी प्रगति न कर ही होती तो मैं आज अपने विचार न प्रकट कर सकता।

जो कुछ हो, आदमीने उसी मात्रामें प्रगति की है, जिस मात्रामें उसने अपने विचार और श्रमका सम्मिश्रण किया है। वायु और लहरोपर अधि-कार न होनेके कारण, समुद्रकी रहस्यमय गतिका न कुछके बराबर ज्ञान होनेके कारण पवित्र मिथ्याविश्वासी हैं। वही हाल खेतिहरका है. क्योंकि उसका वैभव एक ऐसी बातपर निर्भर करता है जो उसके अधिकारसे बाहर है। लेकिन जब मशीनका पहिया नहीं घुमता है तब कोई मिस्त्री अपने अटने टेककर किसी देवी शक्तिकी आज्ञाके मरोसे बैटा नहीं रहता। षह जानता है कि इसका कुछ न कुछ कारण है। वह जानता है कि या तो कोई चीज बहुत बढ़ गई है, अथवा बहुत छोटी पड़ गई है: जिससे उसकी मशीनमें कुछ खराबी आ गई है। वह काममें नूट जाता है। यहां वहाँ किसी चीजको छोटा या बढ़ा करता है और तबतक करता रहता है जबतक पहिया धूमने नहीं लगता। जिस मात्रामें मनुष्यने अपने आपको अपनी आसपासकी प्रकृतिकी नालामीसे मुक्त किया है, जिस मात्रामें प्रकृतिकी बाधाओंपर अधिकार प्राप्त किया है. ठीक उसी मात्रामें उसने शारीरिक और मानसिक उन्नित की है। जब आदमी प्रगति करता है तो वह अपने अधिकारोंको अधिक महत्व देने लगता है। स्वतंत्रता एक बड़ी शानदार और महान् वस्तु बन जाती है। जब वह अपने आधिकारोंका मृत्य समझने लगता है, तब दूसरेके अधिकारोंका मन्य समझना भी प्रारंभ करता है और जब सभी आदमी उन अधिकारोंको जिन्हें वह अपने लिए चाहते हैं दूसरोंको भी देने लगेंगे उस दिन यह संसार स्वर्ग हो जायगा।

कुछ वर्ष पहले छोगोंको राजाकी किसी बातपर आपित करते डर लगता था, पादरी-पुरोहितकी किसी बातपर आपित करते डर लगता था, किसी मतकी छान-बीन करते डर लगता था, किसी पुस्तकको अस्वीकार करते डर लगता था, मिथ्या सिद्धान्तकी निन्दा करते भी डर लगता था, तर्क करते डर लगता था, और विचार करते भी डर लगता था। घनके सामने वे जमीनपर रेंगने लग जाते ये और पदिवयों के सामने एकदम कमीनेपनका व्यवहार करते थे। यह सब धीरे थीरे निक्चयात्मक रूपसे बदल रहा है। हम अब किसी आदमीके सामने केवल धनी होने के कारण सिर नहीं सुकाते। इमारे पूर्वज सोने के बछड़े को पूजते थे। आजके अमरीका-वासीके बारेमें अधिकसे अधिक बुरी बात आप यह कह सकते हैं कि वह बछड़े के सोनेकी पूजा करता है। बछड़ा तक इस मेदको देखने लग गया है।

अब किसी बड़े आदमीकी यह महत्याकांक्षा नहीं होती कि वह राजा या महाराजा बने। अन्तिम नेपोलियन फांसका सम्राट् होने मात्रमे सतृष्ट नहीं था। उसके सिरके गिर्द जो सोना लिपटा था उससे वह संतृष्ट नहीं था। वह चाहता था कि वह यह सिद्ध कर सके कि उसके लिरके मीतर भी कोई मृत्यवान वस्तु है। इसलिये उसने ज्यूलियस सीज़रका जीवन-चरित्र लिखा, ताकि वह फेंच एकैडेमीका सदस्य यन सके। सम्बट्, राजा, और पोप अब अन्य छोगोंकी अपेक्षा ऊँचे नहीं प्रतीत होते। जरा सम्राट् विलियमको दार्दानिक हैकलके साथ खड़ा तो करो। राजा वड़े ऊँचे ऊँचे लोगोंद्रारा अमिषिकत एक व्यक्ति होता है, जिसका सिर अधिकारके देवी पेट्रौलसे अमिसिवित किया जाता है। इस सम्राटकी हैकलमे तुलना करो जो कि इन मुकुटधारी बीने लोगोंके बीचमें बुद्धिके पर्वतकी तरह खड़ा है।

संसरने बुद्धि, प्रतिभा और हृदयकी पूजा करनी आरम कर दी है। हमने प्रगति की है। इमने प्रत्येक दिव्य वीरतापूर्ण आत्मत्यागका, प्रत्येक शौर्य-पूर्ण कार्यका फल पाया है। इमें अपनी अगली पीढ़ीके हाथम मशाल थमा देनेका प्रयत्न करना चाहिये, उसे थोड़ा और अधिक प्रज्वलित करके, उसे थोड़ा और अधिक प्रकाशित करके।

मुझे आधर्य होता है जब मैं सोचता हूँ कि हमारे पूर्वजोंने कितना कष्ट उठाया, जब मैं सोचता हूँ कि वे कितने अधिक समय तक गुलाम रहे, वे सिहासनके सम्मुख और विदिकाकी धूलमें कैसे रेंगते और लोटते रहे।

यह संसार कोई पिछले पचास वर्षमें ही आदमीके रहने योग्य नहीं बन' गया है। १८०८ तक वर्तानियामें गुलामोंका ज्यापार चलता रहा है। उस

समय तक न्यायके नामपर उसके न्यायाधीश और विश्वव्यापी प्रेमके नाम पर उसके पादरी-पुरोहित गुलामोंके व्यापारमें हिस्सा लेते रहे हैं। इसी क्रफं संयुक्तराज्य अमरीका और दूसरे उपनिवेशोंके बीच गुलामोंका व्यापार बन्द किया गया, किन्तु उसे भिन्न-भिन्न राज्योंके बीच सावधानी-पूर्वक चलता रहने दिया गया। १८३३ की २८ अगस्तको कहीं जाकर वर्तानियाने अपने उपनिवेशोंमें गुलामोंके व्यापारको वन्द किया, और १८६३ की पहली जनवरीको कहीं जाकर अबाहम लिंकनने हमारी पताकाको उस आकाशकी तरह, जिसमें यह लहराती है, स्वच्छ बनाया।

मेरे विचारमें अब्राह्म लिंकन संयुक्त राज्य अमरीका के सभापतियोंमें सबसे बड़ा आदमी था। उसकी समाधिपर यह शब्द लिखे जाने चाहिए:—यहाँ मानव-इतिशामका एक ऐसा आदमी स्रोता है जिसके हाथोमें असीम अधिकार रहने पर भी, करुणाके पक्षके अतिरिक्त अपने अधिकारका जिसने कभी दुरुपयोग नहीं किया।

जग सोचें कि हम कितने अधिक काल तक आदिमियोंको गुलाम बनाकर रखनेकी प्रथास चिपटे रहे, कितनी देर तक मजदूरको उसके श्रमके बदलेमें, उसकी पीठपर पहनेवाले कोड़ोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता रहा। जरा इस बातको भी सोचें कि इस देशकी धार्मिक बेदिका स्वेच्छासे और जान बृहाकर लगभग सी वर्ष तक ईसामसीहके क्रॉसको एक कोड़े लगानेका स्थान बनाये गही।

में अपने रक्तकी प्रत्येक बूँदसे हर प्रकारके अत्याचारको और हर प्रकारकी गुळामीको घृणाकी दृष्टिसे देखता हूँ। मुझे परतंत्रतासे घृणा है। मैं स्वतन्त्रताको प्याद करता हूँ।

शारीरिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब है वह सब कुछ करनेका अधिकार जो किसी दूसरेके मुखमें वाधा नहीं पहुँचाता । मानसिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब है, सही तौरपर सोचनेका अधिकार और गलत तौरपर सोचनेका अधिकार । विचारद्वारा ही हम सत्यको प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें पहले ही सत्य प्राप्त, हो, तो हमें सोचनेकी आवश्यकता नहीं। एक ही चीजकी अपेक्षा की जा सकती है और वह है ईमानदारी। आप किसी चीजके बारेमें मेरी सम्मति पूछते हैं। मैं ईमानदारीसे उसकी परीक्षा करता हूँ। जब मेरा निश्चित मत वन जाता है तब मुझे आपको क्या बताना चाहिए ! मुझे क्या करना चाहिए ! मेरे हाथमें एक किताब दी जाती है। मुझे बताया जाता है कि यह कुरान है और यह इल्हामद्वारा लिखी गई है। मैं इसे पढ़ता हूँ। मान लो, इसे समाप्त करनेपर मेरे दिल और दिमागको यह लगता है कि यह एकदम असत्य है। तब आप मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो! अब मान लो कि मै तुर्किस्तानमें रहता हूँ और जब तक मैं कुरानका पक्ष न लूँ मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल सकती, तो मुझे क्या कहना चाहिए! क्या मुझे साफ साफ कह देना चाहिए कि मैं उसे नहीं मानता ! तब यदि मेरे नगर-निवासी कहें कि यह आदमी बड़ा खतरनाक है, यह आदमी बड़ा बेईमान है, तो आप उनके वारेमें क्या सोचेंगे !

करपना की जिये कि मैं बाइवल पदना आरंभ करता हैं। जब मैं इसे समात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यह आदमियोंकी लिखी हुई है। एक पादरी पूछना है-- "क्या तुमने बाइबल पढी ? " मैं उत्तर देता हूँ -- " हाँ "। " क्या तुम समझते हो कि यह ईश्वर-त्रचन है ? " मझे क्या उत्तर देना चाहिये ! क्या मुझे अपने मनमें यह सोचना चाहिये कि यदि मैं धर्म-प्रन्थोंके ईश्वर बचन होनेसे इंकार करूँगा तो लोग मुझे कभी किसी पदपर प्रतिष्ठित न होने देंगे ? मुझे क्या उत्तर देना चाहिये ! क्या मुझे एक आदमीकी तरह यही नहीं कहना चाहिये कि मैंने इसे पढा है. मैं इसे नहीं मानता । क्या मुझे अपना वास्तविक विचार प्रकट नहीं करना चाहिये ! अथवा मुझे एक ढोंगीकी तरह अपना विचार छिपाकर जो बात मुझे ठीक नहीं जैंचती वह कहनी चाहिये; और बादमें जमीनपर रेगनेवाले कोगोंमेंसे एककी तरह व्यवहार करनेके कारण सदैव अपने आपसे धुणा करते रहना चाहिये ? मैं तो यही चाहुँगा कि आदमी अपना ईमानदाराना विचार प्रकट कर दे और अपनी आदमीयतकी रक्षा करे। मैं एक नामर्द आस्तिक बननेकी अपेक्षा एक मर्द नास्तिक बनना हजार बार पसन्द करूँगा। और यदि कमी कहीं कोई न्याय-दिवस होगा, जिस दिन सभी लोग किसी ईश्वरके सम्मुख खड़े होंगे. तो मेरा विश्वास है कि में उन खोगोंसे ऊँचा खड़ा हो सकँगा

और अधिक सम्भावना यही है कि न्याय मेरे ही पक्षमें होगा, जो जीवन-भर रेंग कर चलते रहे हैं और जो झूठ-मूठ किसी बातमें विश्वास करनेकी बात कहते हैं।

मैंने अपना विचार प्रकट करनेका हढ निश्चय कर लिया है। मैं नम्नतासे बोहूँगा, स्पष्टतासे बोहूँगा, किन्तु बोहूँगा अवस्य। मैं जानता हूँ कि हजारों ऐसे आदमी हें जो बहुत कुछ मेरे ही जैसे विचार रखते हैं, किन्तु उनकी परिस्थित उन्हें अपने विचार प्रकट करने नहीं देती। वे गरीब हैं, वे अपना पेट मरनेमें लगे है, और वे जानते हैं कि यदि वे अपने विचारोंको जैसाका तैसा प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें किसी प्रकारका संरक्षण नहीं देंगे, उनके साथ किसी प्रकारका व्यापार नहीं करेंगे। वे अपने छोटे बच्चोंके लिये मोजन चाहते हैं, उन्हें अपनी पत्नियोंकी चिन्ता है, वे अपनी घर-ग्रहस्थीका और जीवनका मुख चाहने हैं। प्रत्येक ऐसा आदमी जिस समाजमें वह रहता है, उस समाजके कमीनेपनका प्रमाण-पत्र है। यह सब होने पर मी मैं इन लोगोंको अपना विचार प्रकट न कर सकनेके लिये दोषी नहीं उहराता। मैं उन्हें कहता हूँ; अपने विचार अपने मनमें रखो, जिन्हें तुम प्यार करते हो उन्हें खिलाओ, पहनाओ, मैं तुम्हारी ओरसे तुम्हारी बात करूँगा। पादरी-पुरोहित मुझे भूखा नहीं मार सकते, मुझे पीस नहीं सकते, मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे विचारोंको प्रकट करूँगा।

अत्याचारके लिए एक वहानेवाजी कहो, अथवा गुलामीका औचित्य सिद्ध करनेका एक प्रयत्न कहो, पादरी-पुरोहितोंने यह सिखाया है कि आदमी स्वभावसे ही एकदम पापी है। इस सिद्धान्तकी सत्यताका एक मात्र प्रमाण शायद वे स्वयं हैं। सञ्ची बात यह है कि हम मले मी हैं और बुरे मी हैं। जो हममें सबसे अधिक बुरे हैं वे मी कुछ अञ्छे काम कर सकते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे भी बुराई हो सकती है। नीच प्राणी भी ऊपर उठ सकता है, और ऊँचेसे ऊँचा नीचे गिर सकता है। यह एक सफेद झूठ है कि मनुष्य जाति दो बड़े वर्गोमें बँट सकती है—पापियों और पुण्यातमाओंमें। भयानक आपित्तयोंके समय निराश खियोंके आवाहनपर पादरी-पुरोहितों-द्वारा, निन्दनीय बोधित किये गये आदमी मृत्युकी ओर ऐसे अग्रसर हुए हैं जैसे किसी जीवन-पर्वकी ओर । इस तरहके आदिमियोंके द्वारा ऐसे बीरतापूर्ण आत्म-बिल्दानके कार्य होते हैं कि लाखों आदमी न केवल 'जय जयकार ' करते हैं, किन्तु आँसुओंसे उनकी पूजा करते हैं। अन्तमें सब मतों और सब धर्मोंसे ऊँची वह दिव्य वस्तु है, जिसका नाम है मानवता।

ऐसे मती, ऐसी पुस्तकों, ऐसे कानूनों और ऐसे धमोंको दूर फेंक दो, हमेशा-के लिए दूर फेंक दो, जो आदमीसे उसकी स्वतंत्रता और बुद्धिका अपहरण करते हैं। विचारोंको खतरनाक समझनेके विचारको पैरोंके नीचे मसल डालो। आदमी आदमीका मालिक बन सकता है, इस दुष्ट सिद्धान्तको जमीनमें गाइ दो। आओ, हम अपने दिमागोंपर प्रतिवन्ध लगानेके हर प्रयन्तका जोरसे विरोध करें। यदि कोई ईश्वर नहीं है, तो निश्चयसे उसके सामने झुकना और रेंगना नहीं चाहिए और यदि कहीं कोई ईश्वर है, तो कहीं कोई गुलाम नहीं रहना चाहिए।

## स्त्रियोंकी स्वतंत्रता

क्षियों गुलामोंकी गुलाम रही हैं और मेरी सम्मतिमें निपट गुलामीकी अवस्थासे विवाहकी संस्थातक पहुँचनेमें लाखों वर्ष लग होंगे। में विवाहको आदमियोंकी पवित्रतम संस्था मानता हूँ। विता चृत्हें के मानव-प्रगति हो नहीं सकती, विना पारिवारिक सम्बन्धोंके कहीं कोई जीवन-सुख नहीं। अच्छे परिवारोंसे ही हर अच्छी सरकार बनती है। अच्छा परिवार ही किसी अच्छी सरकारकी मूल-भूत हकाई है, और कोई मी चीज़ जो परिवार-संस्थाको नष्ट करना चाहती है, वह एकदम शैतानकी कृति है। में विवाह-संस्थामें विश्वास करता हूँ, और मैं उन लम्बे बालोंबाले पुरुषों तथा छोटे बालोंबाली क्षियोंकी सम्मतियोंको घृणाकी दृष्टिसे देखता हूँ जो विवाहकी निन्दा करती हैं।

मेरी समझमें किसी भी आदमीकी बड़ीसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा यही हो सकती है कि वह ऐसे रहे और अपने दिल और दिमागका ऐसा विकास करे कि किसी 'कल्याणी' के प्रेमका पात्र बन सके; और किसी लड़कीकी मी ऊँचौसे ऊँची आकांक्षा यही हो सकती है कि वह अपने आपको किसी शानके आदमीके प्रेम और पूजाका पात्र बनाये। विवाह और प्रेमके बिना जीवनमें कहीं कुछ सफलता नहीं है। आप किसी एक कोमल हृदयके स्वामी बन जायें और वह आपके हृदयकी स्वामिनी बन जाय, यह संसार-भरका राजा बननेसे कहीं अच्छा है। यदि एक पुरुषने किसी एक साध्वी स्त्रीके प्रेमको जीत लिया है, तो फिर मुझे इस बातकी चिन्ता नहीं कि वह एक मिखमंगेको मौत मर जाता है। उसका जीवन सफल है।

में कह चुका हूँ कि निपट गुलामीकी अवस्थासे विवाहकी अवस्था तक पहुँचनेमें लाखों वर्ष लगे। देवियो, आप अपने बदनपर जो गहने पहने हैं वह आपकी माताओंके वन्धनींकी यादगार हैं। आपकी गर्दनोंमे पड़ी हुई ज़ंजीरें और आपके बाजुओंपर बँन्धे हुए बाजुबन्द वे बन्धन हैं जिन्हें सम्यताकी जादृकी छड़ीने लोहेसे चमकत हुए सोनेमें बदल दिया है।

लेकिन लगभग हर धर्मने दुनियाकी बुराईके लिये स्त्रीको ही दोषी ठहराया है। क्या शानकी बात है यह! यदि यह सत्य हो, तो मैं केवल पुरुषोंके साथ स्थर्गमें रहनेकी अपेक्षा इस दुःख-भरे संसारमें किसी ऐसी स्त्रीके साथ जिसे प्यार करता हूँ रहना अधिक पसन्द करूँगा।

में एक किताबमें पढ़ता हूँ — मैं उसके शब्द नहीं दोहरा सकता, किन्तु भावार्थ मुझे याद है — ईश्वरने संसार और एक पुरुष बनानेका विचार किया। उसने 'न कुछ ' लिया और उससे संसार तथा एक पुरुष बनाया। इस पुरुषको उसने एक बागमें रखा। थोड़ी ही देरमें देखा गया कि उसे अकेलापन हैरान करने लगा; वह इस प्रकार इघरसे उघर चकर काटता था मानो किसी गाड़ीके लिये प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके मनोरंजनका वहाँ कुछ सामान व था — समाचारपत्र तक नहीं। इस प्रकार वह उस बागमें मटकता रहा। अन्तमें ईश्वरने उसे एक साथी दिया।

जिस 'कुछ नहीं 'से उसने संसार और एक पुरुष बनाया वह तो समाप्त हो चुकी थी, इस लिये उसने की बनानेके लिये पुरुषमेंसे कुछ हिस्सा लिया। उसने उस पुरुषको सुला दिया। जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली ली और उससे एक की बनाई। जब मैं इस बातका विचार करता हूँ कि ईश्वरने कितने थोड़े कच्चे सामानसे उसकी रचना की, तो मुझे यह एक सचमुच अत्यन्त अद्भुत रचना मालूम देती है। जब ब्री तैयार हो गई, तो वह पुरुषके पास लाई गई। इस ब्रिये नहीं कि वह देखे कि वह पुरुषको पसन्द करती है या नहीं, किन्तु इस ल्यि कि पुरुष देखे कि वह ब्रीको पसन्द करता है या नहीं। उसे वह अच्छी लगी। दोनोंने घर वसाया, उन्हें कहा गया कि वे कुछ काम कर सकते हैं और एक काम करनेसे उन्हें मना किया गया। लेकिन वह उन्होंने किया ही। मैं जानता हूँ कि मैं भी उसे पन्द्रह मिनटमें कर सकता था। उन्हें वागसे निकाल दिया गया और चौकीदारोंको आज्ञा हुई कि उन्हें पिर बागमें न घुसने दें।

दुःख-दर्दका आरंभ हुआ। चेचक, खाँसी और बुखाग्ने आदमी तक पहुँचनेके लिए दीड़ लगानी शुरू की। लोगोंके दाँतोंमें दर्द होने लगा, गुलाबके फूलोंमें काँटे उगने लगे, साँपींके दाँत विषेत्र हो गये। लोगोंमें धर्म और राजनीतिके झगड़े होने लगे; और उस दिनसे आजतक संसारमें दुःख ही दुःख चला आ रहा है।

संसारके लगभग सभी धर्म किसी ऐसी ही कथाके द्वारा दुःखकी व्याख्या करते हैं।

एक दूसरी किताबमें भी में इसी परिवर्तनका हाल पढ़ता हूँ। यह पहली किताबसे लगभग चार इजार वर्ष पहले लिखी गई थी। जितने टीकाकार हैं सभीका कहना है कि जो किताब पीछे लिखी गई वही मूल है और जो पहले लिखी गई वह पीछे लिखी-गई की नकल है! लेकिन में चाहूँगा कि आप इस चार पाँच हजार वर्षकी मामूली-सी बातसे अपने मतको गड़बढ़ न होने दें। इस दूसरी कथाके अनुसार बहाने संसार, एक पुरुष और एक खी बनानेका निश्चय किया। उसने संसारकी रचना की, और पुरुष और खीको बनाकर सिंहल द्वीपमें रख दिया। इस वर्णनके अनुसार यह द्वीप हतना सुंदर था, जितने सुंदरसे सुंदर द्वीपकी आदमी कल्पना कर सकता है। ऐसे पक्षी, ऐसे गीत, ऐसे फूल, और ऐसी हरियाली!

उन दोनोंको उस द्वीपमें रखकर ब्रह्मा बोला—'' उन्हें कुछ समय तक इकट्टा रहने दो।क्यों कि में चाहता हूँ कि विवाहसे पहके सच्चा प्रेम स्थापित हो।" जब मैंने इस कथाको पढ़ा तो मुझे यह दूसरीकी अपेक्षा इतनी अधिक सुंदर और अच्छी लगी कि मैंने अपने आपको कहा कि यदि इन दोनों कहा-नियोंमेंसे,कभी कोई एक सत्य सिद्ध हो, तो मैं चाहूँगा कि यही कथा हो।

वे इकड़े रहे-कोकिएके गानके बीच, चमकते हुए तारोंके बीच, और खिले हुए पूलोंके बीच । उनमें परस्पर प्रेम हो गया । उस सहजीवनकी करपना करो। वहाँ कोई यह कइनेवाला नहीं था कि धुवक, तू उसका पालन-पोषण कैसे करेगा ! इस तरहकी कोई भी बात नहीं। ब्रह्माने उनका विवाह कर दिया और उन्हें इमेशा उसी द्वीपमें रहनेकी आजा दी। कुछ समयके बाद आदमने हीवासे कहा-( यही उन दोनोंके नाम थे ) में सोचता हूँ कि जरा घूम फिरकर आऊँ । वह उत्तरकी ओर गया । वहाँ उसने देखा कि द्वीपकी पतली-सी गर्दन मुख्य भूमिसे जुड़ी हुई है। शैतानने जो सदा हमें घोला देता रहा है-ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि उसने लीट कर हीवा-से कहा '' मुख्य भूमि इससे हजार गुणा अधिक सुन्दर है। आओ, इम वहाँ चलें।" उसने सभी स्त्रियोंकी तरह कहा-" ६में जो कुछ चाहिये, वह हमारे लिये यहाँ पर्याप्त है। इस यहीं रहें।" लेकिन वह बोला--- "इस चर्ले।" हीवाने उसका अनुकरण किया। जब वे द्वीपकी पतली गर्दनपर पहुँचे, उसने हीवाको, एक सजन आदमीकी तरह अपनी पीठपर उठाया और उस पार ले गया। ज्यों ही वे उधर गये उन्हें एक आवाज सुनाई दी। पीछे सुद्रकर देखा तो द्वीपकी पहली गर्दन समुद्रमें गिर पड़ी थी। ब्रह्मा उन दोनोंको शाप देनेको तैयार हुआ।

उस समय पुरुष बोला—'' उसे मत दो, मुझे शाप दो। यह उसका नहीं, मेरा अपराध था। ''

, इसीं तरहके पुरुषसे संसारका आरम्म होना चाहिये या ।

ब्रह्माने कहा—"में उसे क्षमा कर दूँगा, किन्तु तुम्हें नहीं।" तब वह प्रेमसे गद्गद् होकर बोली—"यदि तुम उसे क्षमा नहीं कर सकते, तो में मी क्षमा नहीं चाहती। मैं उसके बिना जीना नहीं चाहती। मैं उसे प्रेम करती हूँ।" तब ब्रह्माने कहा—" मैं तुम दोनोंको अभय-दान देता हूँ। अबसे मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चोंकी रक्षा करूँगा।"

तबसे मुझे यह ब्रह्मा बहुत अच्छा लगता है। क्या यह कथा पहली कथाकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और शानदार नहीं है ?

और उसी पुस्तकसे में तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि इन दयनीय विधर्मियोमेंसे—जिन्हें इम अपने धर्ममें लानेका प्रयत्न करते हैं—कुछ के क्या विचार रहे हैं। इम वहाँ उन विधर्मियोंके धर्म-परिवर्तन लेए धर्मप्रचारक मेजते हैं और यहाँके विधर्मियोंको मारनेके लिए सैनिक मेजते हैं। यदि इम विधर्मियोंका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो उनका धर्म परिवर्तन क्यों न करें जो घरसे समीपतम हैं! लेकिन में तुम्हें उन विधर्मियोंके विचार दिखाने जा रहा था जिनका इम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पुस्तकमें कहा गया है—" पुरुष शक्ति है, स्त्री सीरेंदर्य है; पुरुष साहस है, स्त्री प्रेम है। जब पुरुष स्त्रीसे और स्त्री पुरुषसे प्रेम करती है तो देवता स्वर्ग छोड़कर उस घरमें आ बैठते हैं और आनन्दके गीत गाने लगते हैं।"

यह वे आदमी हैं जिनका हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आप जरा इसपर विचार करें। मैं कहता हूँ कि जब मैं ये बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रेम किसी देश-विशेषकी बपौती नहीं है; अष्टता किसी एक ही जातिमें सीमित नहीं रहती, और सभी युगोमें प्रेम तथा दथामें खिलनेवाली कुछ महान् आत्मायें हुई हैं।

मेरे विचारमें औरतका दर्जा मर्दके बराबर है। उसके वे सभी अधिकार हैं जो मेरे हैं बल्कि एक अधिक, और वह है सुरक्षाका अधिकार। यहीं मेरा सिद्धान्त है। यदि तुम विवाहित हो, तो जिस औरतको तुम प्यार करते हो उसे सुखी रखनेका प्रयत्न करो। जो कोई अपने लिये विवाह करता है; और औरतको हतना प्यार करता है कि वह कहता है कि मैं उसे सुखी बनाऊँगा, तो कोई गळती नहीं करता। यही बात उस औरतकी है जो यह कहती है कि मैं उसे सुखी बनाऊँगी। सुखी बनानेका केवल एक ही तरीका है, और वह यह कि किसी दूसरेको सुखी बनाया जाय।

यदि मुझे किसी आदमीसे घृणा है तो वह उस आदमीसे जो कहता है कि में परिवारका मुखिया हूँ, जो सोचता है कि मैं मालिक हूँ।

एक युवक और एक युवतीकी करना करो। चन्द्रमाके प्रकाशमें साथ साथ चले जा रहे हैं। कोयल प्रेम और पीड़ाके गीत गा रही है, मानो उसके इदयमें काँटा चुमा हो। कल्पना करो, उन दोनोंके उस चन्द्रमाकी छायामें, उन तारोंकी छायामें, उन गीतोंके बीच रककर खड़े हो जानेकी और यह कहनेकी कि हम दोनों यहाँ यह फैसला कर लें कि मालिक कीन है। मैं कहता हूँ कि यह एक बदनाम शब्द है और यह एक अत्यन्त बुरी माबना है। मुझे उस आदमीसे घृणा है जो अपनेको मालिक समझता है, जो अपने परिवारपर शासन करना चाहता है, और जिसके बोलते समय सबको साँस नोककर चुपचाप बैठे रहना पड़ता है मानो उसके मुँहसे मोती झर्रनेवाले हों। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे ऐसे आदमीस अकथनीय घृणा है।

मुझे सबसे अघिक एक मनहूस शकलवाले आदमीसे घृणा है। उसे दिनकी प्रसम्नताकी इत्या करनेका क्या अधिकार है! उसे जीवनके आनन्दको नष्ट करनेका क्या अधिकार है! जब तुम घर जाओ तो तुम्हें एक प्रकाशकी किरणकी तरह जाना चाहिए ताकि वह रात्रिके समय भी दरवाजों और खिड़ कियोंसे निकलकर अधिको प्रकाशमें परिणत कर दे। कुछ आदमी छोचते हैं कि वे दिनभर बहुत बड़ी बड़ी बातोंका विचार करते रहे हैं और इसलिए जब वे घर जाये तो हर किसीको उनके आरामकी चिन्ता करनी चाहिये। एक औरत जो पाँच या छह बच्चोंकी देख-भाख लालन-पालन करती रही है जिनमें एक-दो बीमार हैं, गा-गाकर उनका मन बहलाती रही है, एक गुज कपड़ेसे दो गज कपड़ेका काम चलाती रही है और प्रसम्न वदन, इन महाशयके स्वागत और सेवा-छुश्रूषाके लिये भी तैयार है—और यह परि-वारके मुखिया है मालिक हैं!

तुम दूसरी बात जानते हो १ में एक कंजूस आदमीसे घृणा करता हूँ। यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि एक ऐसे नगरमें जहाँ आदमीके सामने प्रतिदिन भिखारीका सूखा हाथ और अकाल पीड़ितके सफेद ओठ विद्यमान रहते हैं, कोई भी आदमी पाँच या दस करोड़ रूपये छोड़कर कैसे मर सकता है ? मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी आदमी यह सब कैसे सहन कर सकता है और अपने लालचकी मुद्दीमें दो-चार करोड़ रुपयोंको कैसे बंद रख सकता है ? मेरी समझमें ही नहीं आता है कि वह यह सब कैसे कर सकता है। यह ऐसा ही है कि हजारों आदमी समुद्रमें ब्रूव रहे हों और कोई एक आदमी लक्ष्मीके तख्तोंका यहा भारी छेर लिए किनारेषर बेठा रहे।

क्या तुम जानते हो कि मैं कुछ ऐसे आदिमियोंसे परिचित हूँ जो अपने दिल और सम्मानके बारेमें तो अपनी क्षियोंका विश्वास करेंगे किन्तु अपने बहुएके बारेमें नहीं। जब मैं किसी ऐसे आदिमीको देखता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह आदमी जानता है कि इन चीजोंमें अधिक मून्यवान कौन है। जरा अपनी खीको एक भिखमंगिन बनानेकी बातपर विचार करो। जरा सोचो कि उसे तुमसे प्रतिदिन एक अठबी, एक या दो रुपये, माँगने पढ़ते हैं। '' पिछले सप्ताह जो एक रुपया मैंने तुमहें दिया था उसका क्या किया ? '' जरा ऐसी कीकी बात सोचो जो तुमसे डरती ही रहती है। यदि माँ ही मिलमंगिन और कायर होगी, तो उससे तुम कैसे बच्चोंकी आशा कर सकते हो ! अरे, में कहता हूँ यदि तुम्हारे पास केवल एक ही रुप्या हो और तुम्हें उसे खर्च करना हो तो उसे एक राजाकी माँति खर्च करो, मानो वह एक स्ला पत्ता है और तुम असीम जंगलके स्वामी। उसे खर्च करनेका यही तरीका है। एक राजा होकर अपना पैसा एक मिलमंगिकी तरह खर्च करनेकी अपेक्षा में यह पसंद करूँगा कि मैं एक मिलमंगा होऊँ और अपना पैसा एक राजाकी तरह खर्च करनेकी अपेक्षा में यह पसंद करूँगा कि मैं एक मिलमंगा होऊँ और अपना पैसा एक राजाकी तरह खर्च करने हो। यदि पैसेको खर्च होना है तो उसे होने दो।

अपने परिवारके लिये जो कुछ तुम अधिकसे अधिक कर सकते हो करो। प्रयत्न करो कि तुम अधिकसे अधिक चुस्त दिखाई दो। जय विवाहसे पहले तुम दोनों मिलते ये तो तुम कितने फुर्निले ये। तुम्हारी ऑंखोमें चमक थी, तुम्हारे पैर फुर्निले उठते थे और तुम एक राजकुमार प्रतांत होते थे। क्या तुम जानते तो कि यह अहंमन्यताकी सीमा है कि तुम यह समझते रही कि कोई औरत तुमसे हमेशा प्यार करती रहेगी, चाहे तुस कैसी ही मनहूस झकल बनाये रहो। जरा इस बातपर विचार करो। यदि तुम अपनी कोस्से कसर नहीं रखोगे तो पृथ्वीकी कोई भी औरत तुम्हारे प्रति सदैक ईमानदार रहेगी।

कुछ आदमी कहते हैं कि औरतों और ऐसी ही सब बातों के संबंधमें तुम्हारा सिद्धान्त अमीरों के लिए बहुत अच्छा है किन्तु गरीबों के कामका नहीं । मैं आज आपको बताता हूँ कि अमीरों के महलोंकी अपेक्षा गरीबों की शोपड़ीमें अधिक प्रेम है । प्रेममरी छोटीसे छोटी कुटिया वह महल है जो देवताओं के निवास करने के योग्य है और प्रेमरहित महल वह खोह है जिसमें जंगले पग्न ही रह सकते हैं । यह है मेरा सिद्धान्त । तुम इतने गरीब हो ही नहीं सकते कि तुम किसीकी भी मदद न कर सको । अच्छे स्वमावसे बदकर संसारमें कोई दूसरा सस्ता पदार्थ नहीं; और प्रेम ही वह बस्तु है जिसके लेनेवालेको भी दस प्रतिशत लाभ होता है और देनेवालेको भी । मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें अमीर बनना है । अमरीकामें बड़ाईका गलत मा-दंड स्थापित हो गया है । हम सोचते हैं कि एक आदमीको बढ़ा होना चाहिये, उसे मशहूर होना चाहिये, उसे बहुत धनी होना चाहिये अथवा उसका नाम हर किसीकी जिहापर होना चाहिये। यह सब गलत बात है । प्रसन्न रहने लिए धनी होना, बढ़ा बनना अथवा शक्तिशाली बनना आवश्यक नहीं । प्रसन्न आदमी ही सफल आदमी ही सफल आदमी है ।

प्रसन्नता आत्माका सिका है। प्रसन्नता धन है।

कुछ समय पूर्व में नेपोलियनकी कबके पास खड़ा या—िकसी मृत देवताके योग्य वह मुनहरी और शानदार कब थी। में संगमरपरकी उस समाधिको देखता रहा जहाँ आखिरकार उस अशांत आदमीने मिट्टीम शांति पाई। में उसपर छक गया और आधुनिक गुगके सबसे बड़े सैनिकके जीवनपर विचार करने लगा। मैंने उसे देखा, वह सीन नदीके तटपर टहल रहा है और आसमहत्या करनेकी बात सोच रहा है। मैंने उसे तुलानमें देखा—मैंने उसे पैरिसके बाजागेमें लोगोंकी मीड़को दवाते देखा—मैंने उसे इटलीकी सेनाके नायकके रूपमें देखा—मैंने उसे हाथमें तिरंगा लिये लोदीका पुल पार करते देखा—मैंने उसे पाषाणस्त्य (पिरामिड) की छायामें मिसमें देखा, मैंने उसे आल्पसको जीतते हुए देखा। मैंने उसे मारेगोंमें देखा—उस्म और ऑस्टर लिट्जमें। मैंने उसे रिश्वामें देखा जहाँ बफंकी पैदल सेनाने और ठण्डी हवाके झोंकोंके युइसवारोंने उसकी सेनाको शरदके सूखे पत्तीकी

तरह बखेर दिया। मैंने उसे लिप्समें देखा—विजित और विपद्मस्त— दस लाख बंदूकों द्वारा पेरिसकी ओर खदेड़े जाते हुए—एक जंगली पशुकी तरह घिरे हुए—एस्बामें निर्वासित। मैंने उसे देखा कि वह वहाँसे माग निकला है और प्रतिभाके बल्पर उसने फिर एक साम्राज्यको इथिया लिया है। मैंने उसे बाटरलूकी भयानक युद्धभूमिंग देखा जहाँ अवसर और भाग्यने मिलकर उसके सौभाग्यको चौपट कर दिया। और मैंने उसे सेंट हेलेनामें देखा जहाँ उसके हाथ पीठके पीछे बँधे हैं और वह समुद्रकी ओर इसरत-मरी निगाहोंसे देख रहा है।

मैंने उन अनायों और विधवाओंका विचार किया जिनका कि वह कारण था। उन ऑसुओंका विचार किया, जो उसकी शानकी रक्षांके लिये वहाये गये ये और उस एकमात्र औरतका विचार किया जिसने उसे प्यार किया था, किन्तु जिसे उसने महत्त्वाकांक्षांके ठण्डे हाथसे अपने दिलसे दूर कर दिया था। और मैंने कहा कि मैं एक किसान होना और लकड़ीकी खड़ाऊँ पहनना कहीं अधिक पसन्द करता । मुझे यह अच्छा लगता कि मैं एक गरीव किसान होता, मेरी प्यारी स्त्री मेरे पास बैठकर कुछ बुन रही होती और मेरे बच्चे मेरे गलेमें हाथ डाले हुए मेरे घुटनोंपर झके होते। मुझे यह अच्छा लगता कि मैं जोर-ज़बर्दस्ती और हत्याका अवतार— 'महान् नैपोलियन ' होनेकी अपेक्षा फ्रांसका वह सामान्य आदमी हुआ होता और भविष्यकी वाणी-विहीन शान्त धूलिमें एकाकार हो जाता।

प्रसन्न रहनेके लिये बड़ा बनना आवश्यक नहीं; उदाराहाय और प्रेम-भरा हृदय रखनेके लिये धनी बनना आवश्यक नहीं। चाहे तुम धनी हो और चाहे ग्रीव हो, अपनी पत्नीसे ऐसा व्यवहार करो मानो वह एक सुन्दर पुष्प हो; और तब वह तुम्हारे जीवनको सुगंधि और आनन्दसे भर देगी।

और तुम जानते तो कि यह विचार कितना शानदार है कि जिस स्नीसे तुम प्रेम करते तो वह कभी चूढ़ी नहीं होगी। उमयकी झुरियोंके बीच, वर्षोंके पर्दोंके बीच, यदि तुम वास्तवमें उसे प्यार करते हो तो तुम्हें उसका चेहरा हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता रहेगा और जो औरत किसी पुरुषको सच्चे हुदयसे प्यार करती है, उसके छिए भी वह पुरुष कभी चूढ़ा

नहीं होता, उसके अंग हिायिल नहीं होते, वह काँपता नहीं । उसे वह हमेशा जैसेका तैसा ही दिखाई देता रहता है। मुझे इस प्रकार विचार करना अच्छा लगता है, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि प्रेम अविनाशी है। और इस प्रकार प्रेम करते हुए जीवनकी पहाड़ीसे एक साथ नीचे उतरना, और नीचे उतरते हुए, शायद अपने पोतों तथा पोतियोंके अदृहासको सुनना, और उस समय सुनना जब कि आयुके दृक्षको पत्तोरहित शालाओंपर आनन्द और प्रेमके पक्षी चहचहा रहे हों, अच्छा लगता है।

मैं चूरहेमें विश्वास रखता हूँ। मैं घरके तंत्रमें विश्वास रखता हूँ। मैं परिवारके प्रजा-तंत्रमें विश्वास रखता हूँ। मैं स्वतंत्रता, समानता, और प्रेममें विश्वास रखता हूँ।

मानव-जातिने हजारों अपराध किये हैं: लेकिन मेरे पास उसके पक्षमें भी कुछ कहनेको है । देखा जाय, तो संसारकी बनावट ही कुछ ऐसी नहीं है कि इसमें बहत अच्छे आदमी हो सकें। पहली बात तो यह है कि यह सारीकी सारी ही अधिकतर पापी है। अच्छे आदमियोंको जन्म देनेकी अपेक्षा यह मछली-संस्कृतिको जन्म देनेके लिए कहीं अधिक योग्य है । जहाँ जहाँ स्थल है, उसका आठवें। हिस्सा भी भूमि और जल-वायुकी दृष्टिसे इस योग्य नहीं कि महान पुरुषों और स्त्रियोंको जन्म दे सके। जिस प्रकार तुम आर्कटिक-समुद्रके बर्फके खेतोंमें धान और गेहूँ नहीं उगा सकते, उसी प्रकार नावि उचित भूमि और जलवायुके प्रतिभावान स्त्री-पुरुष भी पैदा नहीं कर सकते। तम्हारे वास उचित सामग्री और परिस्थिति होनी चाहिये। आदमी एक उपज है: तुम्हारे पास भूमि और भोजन होना ही चाहिये। प्रकृतिद्वारा उपस्थित की गई वाधायें ऐसी नहीं होनी चाहिये कि कोई आदमी सामान्य अम और साइससे उन्हें जीत न सके। इस प्रध्वीपर भूमिकी एक तंग-पेटी है, जो साँ की तरह टेडी मेढी प्रथ्वीके चारों ओर चली गई है। वस उतने ही हिस्सेम आप प्रतिमावान पुरुष और स्त्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। आंदमीको जिस जल-वायुकी आवश्यकता रहती है, प्रध्वीके दक्षिण-गोलार्धमें वह नहीं है, वहाँ अधिकतर समुद्र है। परिणाम यह हुआ है कि हमारी पृथ्वीके दक्षिण गोलार्धने कभी कोई प्रतिभावान स्त्री या पुरुष पैदा नहीं किया। ठेठ उत्तरमें प्रतिभा नहीं है—यह अत्यधिक ठंडा है। ठेठ दक्षिणमें भी प्रतिभा नहीं है— यह अत्यधिक गर्भ है। शीत ऋतु भी होनी चाहिये और ग्रीष्म ऋतु भी।

कुछ वर्ष पूर्व हम लोग सान्तो दोमिंगो प्रदेशको अपने साम्राज्यमें शामिल करनेकी बात कहते थे। उस समय में वाशिंगटनमें था, और इस बातका विरोधी था। मुझे बताया गया कि वहाँका जल-वायु सुलकर है और लगभग हर चीज़ पैदा होती है। मेरा उत्तर था— हमें नहीं चाहिये। यह वैसा देश नहीं हैं जहाँ अच्छे अमरीकी नागरिक पैदा हो सकें। ऐसा जलवायु हमें पतित बना देगा। आप वहाँ पाँच हजार पादरी-पुरोहितोंको ले जायँ, पाँच हज़ार शासकोंको ले जायँ, पाँच हजार कालेजके प्रोफेसरोंको ले जायँ और अपनी अपनी खियोंके साथ बोसटनके पाँच हजार ठोस नौजनवानोंको ले जायँ; और उन सबको सान्तो दोमिंगोमें बसा दें। आप देखेंगे कि अगली ही पीढ़ीका हास हो कायगा। जल-वायुका ऐसा ही प्रभाव होता है।

हैं।, विज्ञान शनै: शनै: उस क्षेत्रको विस्तृत करता जा रहा है जहाँ प्रति-भावान् आदमी पैदा हो सकते हैं। यदि हम दूसरे लोककी चिन्ता करनेकी बजाय हस लोककी चिन्ता करें, तो समय पाकर हम इस पृथ्वीको प्रतिभावान् क्षी-पुरुषोंसे मर दे सकते हैं।

थोड़ेमें मैंने अपने ईमानदाराना बिचार प्रकट कर दिये। निस्सन्देह अन्य श्रद्धाकी अपेक्षा खोज करना अच्छा है। निस्सन्देह मयकी अपेक्षा तक अच्छा मार्ग-दर्शक है। इस संसारपर जीवितोंका शासन होना चाहिये, मृतोंका नहीं। किसीकी कृत्र कोई सिंहासन नहीं है और किसीकी छाश कोई नरेश नहीं है। आदमीको मुद्दोंकी राखपर जीते रहनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये

आजके धर्म-शास्त्री जो कुछ जानते हैं, मरे हुए धर्म-शास्त्री मी उनसे विशेष नहीं जानते थे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस संसारके बारेमें जो कुछ जात है वह बहुत थोड़ा है, दूसरेके बारेमें तो विस्कृत नहीं।

इमारे पूर्वज मानसिक दास थे और उनके पूर्वज गुरुम थे। इमारे सिद्धान्तोंके निर्माता अज्ञ थे और अत्याचारी थे। इर धार्मिक-रूढ़िपर चाहुकका चिह्न है, जंजीरका जंग है और चिताकी राख है।

मिथ्या विश्वास गुलामीकी सन्तान है। स्वतन्त्र-चिन्तनसे सत्य पैदा होता है। जब हर किसीको अपने विचार प्रकट करनेका अधिकार होगा, तो हर कोई सभीको अपने चिन्तनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम भेंट कर सकेगा।

जब तक स्त्री-पुरुष मठों और मन्दिरोंसे डरते रहेंगे, जब तक पादरो-पुरोहितोंसे भय लगता रहेगा, जब तक लोग किसी भी बातको केवल इस लिये मानते रहेंगे क्यों कि वे उसे समझते नहीं, जब तक अपना आत्म-सम्मा-न गैंवाना सम्मानकी बात रहेगी, जब तक लोग एक किताबको पूजते रहेंगे, तब तक संसार दिमागी-दिवालियोंसे भरा रहेगा।

जब तक स्त्री बाइबलको अपने अधिकारोंका अधिकार-एत्र समझती रहेगी, वह पुरुषकी गुलाम रहेगी। बाइबल किसी स्त्रीने नहीं लिखी है। इसके दक्क-नके नीचे स्त्रीके लिये अपमानकी बालोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वह पुरुषकी मिलकियत मानी गई है। उसे माता बननेके अपराधके लिये क्षमा माँगनी पड़ती है। वह अपने पितसे उतनी ही नीचे है, जितना नीचा उसका पित ईसा मसीहसे है। उसे बोलनेकी आज्ञा है। बाइबल इतनी अधिक पवित्र है कि उसके गंदे होठोंसे उसका उच्चारण अनुचित है। स्त्रीको जुपचाप सीखना चाहिये।

स्वतन्त्र और प्रेमल बन्धोंका बेरा, अपने पति—एक स्वतंत्र पुरुषद्वारा भादत स्वी, यह सब बाइबलके ऋषियोंको एकदम अज्ञात था। उन्हें प्रजातंत्रमें श्रद्धा नहीं थी, चूल्हेका जनतंत्र नहीं भाता था। ये ऋषि बच्चोंके अधिकारके बारेमें कुछ नहीं जानते थे और ज़ब्देस्ती करनेमें, कोड़ेके चासमें विश्वास करते थे। उन्हें मानव-अधिकारोंका कुछ ज्ञान न या।

पृथ्वी-तलपर स्वतन्त्र पुरुषों और स्त्रियोंकी एक भी पीढ़ी पैदा नहीं हुई। स्रभी वह समय नहीं आया जब हम मानवके 'मत' को लिख सकें। जंजी- रोंके टूटने तक प्रतीक्षा की जिये। जब तक जेळखानोंको मन्दिर माना जाता है तब तक प्रतीक्षा की जिये।

इस ' मत ' में केवल एक ही शब्द लिखा जायगा-स्वतन्त्रता।

हे स्वतन्त्रते ! उत्साही साहित्यिकों, परोपकारियों और कवियोंके कस्पना-छोकसे उतरकर मनुष्यके बच्चोंमें अपना घर बना ।

में नहीं जानता कि भविष्यमें आदमीके दिमागसे कौनसे आविष्कार, कौनसे विचार उराज होंगे। मैं नहीं जानता कि भविष्य कितना शामदार होगा। मैं विचारके क्षेत्रमें होनेवाली विजयोंकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भविष्यके अनन्त समुद्रमें कोई भी चीज इतनी- श्रेष्ठ, इतनी शानदार आकर काल के तटको स्पर्श नहीं करेगी जितनी- श्रेष्ठ और जितनी शानदार है पुरुषों, 'खियों और वच्चोंकी स्वतन्त्रता।

#### बच्चोंकी स्वतंत्रता

यदि स्त्रियाँ गुलाम रही हैं, तो मैं बच्चोंके बारेमें क्या कहूँ ?—तंग गलियों कीर अँधेरी कोठिइयोंमें रहनेवाले बच्चे, पिताके पैरोंकी आवाज सुनकर पीले पड़ जानेवाले बच्चे, माँके द्वारा अपना नाम लिये जानेपर ही भाग जानेवाले बच्चे, दरिद्रताके बच्चे, अपराधोंके बच्चे, अत्याचारोंके बच्चे, जो कुछ भी वे हों, जीवनके समुद्रपर तैरनेवाले जहाजमेंसे फेंक दिये गये बच्चे, मेरा दिल उन सबमेंसे प्रत्येकके लिये तड़पता है।

में आपसे कहता हूँ कि बच्चोंके वही अधिकार हैं जो हमारे, और हमें उनके साथ उसी तरहका व्यवहार करना चाहिये। उनका लालन-पालन प्रेमसे होना चाहिये, दयासे होना चाहिये, कोमलतासे होना चाहिये। उनका लालन-पास्न निर्देशतासे नहीं होना चाहिये।

जब तुम्हारा बच्चा कोई झूठ बोल दे, तो उसपर इस प्रकार मत टूट पड़ो मानो आकाश ही गिर पड़ा हो। उसके साथ ईमानदारीका व्यवहार करो। क्या तुम यह जानते हो कि अत्याचारी पिताके बच्चे हमेशा झूठ बोलनेवाले होंगे? झूठ एक ओर अत्याचारसे पैदा होता है और दूसरी ओर दुर्बलतासे। जब तुम एक गरीब छोटे बच्चेपर लाठी लेकर दौड़ोगे, तो वह झूठ बोलेगा ही। मैं प्रकृति देवीका कृतज्ञ हूँ कि उसने बच्चेको इतना दिमाग दिया है कि बदि उसका अत्याचारी पिता उसपर आक्रमण करे, तो वह बुछ झूउ बोलकर अपनी आत्मारक्षा कर ले।

जब तुम्हारा बच्चा कोई झूठ बोले, तो उसे ईमानदारीसे बता दो कि तुमने स्वयं भी सकड़ों झूठ बोले हैं। उसे बता दो कि यह ठीक रास्ता नहीं है और तुमने इसपर चलकर देखा है। एक आदमीने घर छोड़ते समय अपने लड़केसे कहा:—'' बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी बात है, मैंने बेइमानी भी करके देखी है।" उसके साथ ईमानदार बनो। योड़ी देखे लिये मान लो कि तुम अपने पाँच सालके बच्चेसे जितने बड़े हो, तुमसे ठीक उतना ही बड़ा आदमी यि हाथमें उण्डा लिये आये और गरजकर पूछे, वह प्लेट किसने तोड़ी! तो तुममें में एक भी ऐसा नहीं होगा, जो शपथ खाकर यह न कहे कि तुमने देखा नहीं अथवा तुम्हारे हाथमें आनेसे पहले ही बह टूटी हुई थी। इन बच्चोंके साथ ईमानदारीका व्यवहार वयों न किया जाय! एक ऐसे आदमीकी कल्पना करो जो स्वयं सट्टा खेलता है लेकिन अपने बच्चेको झूठी गप्प उड़ानेके अपराधमें चायुकसे पीटता है। एक वकीलकी कल्पना करो, जो अपने बच्चेको सत्य बात न कहनेके लिये पीटता है, जब कि उसकी अपनी आधी जीविका झूठपर चलती है। एक पादरीकी बात सोचो जो अपने बच्चेको अपने सच्चेको लिय पीटता है। एक पादरीकी बात सोचो जो अपने बच्चेको अपने सच्चेको लिय राव होता हो एक दिला हो हो हो साम के साम कि साम कि साम कराने लिये पीटता है। एक पादरीकी बात सोचो जो अपने बच्चेको अपने सच्चेको लिय होना साम विचार प्रकट न करनेके लिए हण्ड देता है।

जब तुम्हारे बच्चेसे कुछ गलती हो जाय, तो उसे अपनी गोदमें ले लो, अपने दिलकी धड़कनको उसके दिलकी धड़कनसे मिला दो। बच्चेको यह माल्म होने दो कि तुम उसे वास्तवमें सक्चे हृदयसे और ईमानदारीसे त्यार करते हो। यह सब होनेपर भी कुछ लोग, भले लोग, जब बच्चेसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे घरसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं:—" अब फिर कभी इस घरको गन्दा न करना।" जग इसपर विचार करो। और, फिर यही लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि वह उस बच्चेकी देखभाल करे जिसे उन्होंने घरसे निकाल दिया है! जबतक अपने बच्चोंके लिये जो कुछ मैं कर सकता हूं नहीं कर लूँगा, तवतक कभी परमात्मासे अपने बच्चोंकी देख-भाल करनेकी प्रार्थना नहीं करूँगा।

लेकिन मैं अपने बञ्चोंसे क्या कहता हूँ — "तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ, तुम जो अपराध कर सकते हो करो, तुम पतनके जिस गर्तमें गिर सकते हो गिरो, पर तुम कभी कोई ऐसा अपराध नहीं कर सकते कि मेरा हार, मेरे हाथ, अथवा मेरा हृदय तुम्हारे लिए बंद हो जाय। जबतक जीवित हूँ, तुम्हारा एक सच्चा मित्र बना रहूँगा।"

में चाबुकके शासनमें विश्वास नहीं करता। यदि तुम कभी अपने बच्चेको पीटनेके तैयार होते हो, तो में चाहूँगा कि पीटते समयका अपना एक फोटो ले लो, जब तुम्हारा चेहरा कोधसे लाल हो और छोटे बच्चेका चेहरा आँसुओंसे भीगा हुआ हो। यदि कहीं वह बच्चा मर जाय, तो सुझे इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं मालूम देती कि उस बच्चेकी कन्नपर जाकर उस फोटोको देखा जाय। मैं कहता हूँ कि यह बल्त है, यह बच्चोंके लालन-पालनका तरीका नहीं है। अपने घरको सुखी बनाओ। उनके साथ ईमान-दारीका व्यवहार करो, हरएक चीजमें उन्हें उच्चित हिस्सा दो।

आप उन्हें योड़ी स्वतंत्रता दें, उनसे योड़ा प्रेम करें और तब आप उन्हें घरसे नहीं निकाल सकेंगे। वे वहाँ रहना चाहेंगे। घरको मुखी वनाओ। बच्चे जो खेल खेलना चाहें, उन्हें खेलने दो।

यदि आप बच्चोंको घरमें रखना चाहते हैं तो उन्हें खुले बातावरणमें रहने दें। वच्चे जब पालनेमें झूलते हैं, उसी समयसे यह मत करो, वह मत करो, चिल्लाना आरंभ न करें। बचपनसे २१ वर्षकी आयु होनेतक बच्चेको हर कदमपर 'यह मत करो, यह मत करो 'ही सुनना पड़ता है। जब वह बड़ा होता है तब उसे दूसरे लोग मी 'यह मत करो ' कहना आरंभ करते हैं। उसका संप्रदाय उसे कहता है 'यह मत करो, 'उसकी पार्टी उसे कहती है कि 'यह मत करो।'

मुझे इस प्रकारके जीवनसे घृणा है। आप मुझे नास्तिक कहें, अनीरवर-वादो कहें, जो इच्छा हो कहें, मैं अपने बच्चोंके साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहता हूँ कि वे मेरी कब्रपर आकर सचाईके साथ यह कह सकें— 4' यहाँ सोनेवालेने कभी हमें एक क्षणके लिये भी कप्त नहीं दिया। उसके होठोंसे, जो अब मिटी हो गये हैं, कभी एक भी निर्दयतापूर्ण शब्द नहीं निकला।"

लोग यह कहकर कि यच्चे स्वभावसे ही विकृत होते हैं उनपर हर तरहके अत्याचारका औचित्य सिद्ध करते हैं। युगोंसे चले आयं अत्याचारके मूल्में यह बच्चोंके स्वभावसे ही विकृत होनेका दुष्ट सिद्धान्त काम करता है। मजहबकी दृष्टिमें बच्चा अपराधकी जीवित मूर्ति हैं, अनन्त शापका उत्तराधिकारी।

प्राचीन समयमें यह माना जाता था कि कुछ दिन इतने अधिक पृथित्र होते हैं कि उन दिनोंमें बच्चे आनन्द मना ही नहीं सकते। जब मैं छोटा या तो इतवारका दिन ऐसा ही पिवत्र माना जाता था। शिनवारकी संध्याको जब स्वांस्त होता, तमीसे, उन दिनों रिववारका आरंभ हो जाता। शिनवारकी संध्याको स्वांस्त होता, तमीसे, उन दिनों रिववारका आरंभ हो जाता। शिनवारकी संध्याको स्वांस्तकी संध्याके साथ ही साथ रातके अधिरेसे दस हजार गुना अधिकार घरपर छा जाता। किसीके मुँहसे एक सुखद वचन न निकलता, न कोई हसता, न कोई मुसकराता। जो बच्चा जितना ही अधिक रोगी दिखाई देता वह उतना ही अधिक पवित्र समझा जाता। यदि तुम कहीं सुपारी जैसी कोई चीज चवाते हुए पकड़ लिये जाते, तो यह मानव-हृदयकी संपूर्ण विकृतिका दूसरा प्रमाण होता। यह अस्वंत गंभीर रात्रि होती। हर आदमी रोनी शक्क लिये हुए रहता। मैंने जीवन-भर देखा है कि बहुतसे आदमियोंको जब अजीर्ण होता है तो उस समय वे समझते हैं कि उनका धर्म ज़ोरपर है। यदि अजीर्णकी कोई अचूक ओषि हाथ लग जाय तो वह धर्मपर की गई कड़ी चोट सिद्ध हो सकती है। रिववारके दिन प्रातःकाल गंभीरता अपनी सीमापर पहुँची रहती। उन हिनों चाहे कितनी ही सर्दी पड़ती हो किसी गिरजेमें आग न रहती। यह

रविवार के दिन प्रातःकाल गंमीरता अपनी सीमापर पहुँची रहती। उन दिनों चाहे कितनी ही सर्दी पड़ती हो किसी गिरजेमें आग न रहती। यह समझा जाता था कि परमात्माकी प्रार्थना करनेके समय शरीरको किसी भी तरहका आराम मिलना पाप है।

अन्तमें रविवारका दिन समाप्ति र आता। सूर्यास्त होते ही हम पुनः स्वतंत्र हो जाते। तीन या चार बजेके बीच हम यह देखनेके लिये बाहर निकलते कि सूर्य किस प्रकार नीचे जा रहा है। कमी कमी मुझे ऐसा लगता कि यह अपने कमीनेपनके कारण जहाँका तहाँ रका हुआ है। अन्तमें स्वास्त होता ही। ज्यों ही स्वंकी अंतिम किरण क्षितिजके नीचे जाती हमारी टोपियाँ जपर उछल्तीं और हम एक बार पुनः स्वतंत्र हो जानेकी खुशीमें तालियाँ पीटते। रिववारके पित्र दिनमें एक बज्जेकी मुसकराहट पाप मानी जाती थी, जरा इसपर विचार तो करो!

एक बच्चेकी हँसी किसी भी पवित्रतम दिनको और भी अधिक पवित्र बना देगी । इतना सब होनेपर भी अनन्त दण्ड के इस दुष्ट सिद्धान्तद्वारा बच्चोंके दिमाग खराब किये गये हैं। कोई भी भाषा इस सिद्धान्तकी दुष्टताकी पर्योत निन्दा नहीं कर सकती।

पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंके लिये यह अनन्त-दंहका सिद्धान्त कहाँ से आया ? यह किसी दुष्ट पशुकी खोपड़ीकी उपज है । में इसे अपने रक्तकी प्रत्येक बूँदके साथ घृणा करता हूँ । क्या तुम यह कहना चाहते हो कि स्वर्गमें कोई ऐसा ईश्वर है जो अपने बच्चोंको ईमानदाराना विचार प्रकट करनेके लिये रसातल मेजेगा ? संसारके तमाम जंगलों में जितने पत्ते हैं, उनसे दस हजार गुना आदमी तुम्हारे सिद्धान्तके हिसाबसे पापी भरे हैं । क्या तुम यह कहते हो कि यह सब आदमी नरकमें हैं ! यह सब आदमी तड़प रहे हैं ! यह सब बच्चे अनन्त पीड़ासे पीड़ित हैं ! और यह सब इसी प्रकार सदैवके लिये दंडित होते रहेंगे ! में इस सिद्धान्तको सबसे अधिक तुष्टतापूर्ण क्रूठ कहता हूँ । यदि कोई आदमी इस सिद्धान्तमें विश्वास करता है और पागल नहीं हो जाता, तो यह समझ लेना चाहिये कि उसका दिल एक साँपका है और उसकी अन्तरात्मा किसी दुष्ट पशुकी ।

धर्मके नामपर, क्षमाके नामपर और असीम प्रेमके नामपर इस प्रकारके सिद्धान्त सिखाये और पढ़ाये गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी बातोंसे अपने बच्चोंके दिमाग खराब न करें। उन्हें अपने छिये स्वयं पढ़ने दें, उन्हें अपने छिये स्वयं सोचने दें।

अपने बच्चोंके साथ ऐसा व्यवहार न करें मानो वे सूखे बाँस हो और एक सीधी कतारमें बाड़ दिये जा सकते हैं। उन्हें ऐसे पीचे मानें जिन्हें प्रकाश और इवाकी आवश्यकता है। उनके साथ ईमानदारीका व्यवहार करें। उन्हें एक मौका दें। यह समझें कि उनके और हमारे अधिकार बराबर हैं। अपने दिमागसे यह बात निकाल दें कि आपको उनपर शासन करना है और उन्हें आपकी आशा माननी है। इस मालिक और गुलामके ख्यासको हमेशाके लिये दूर फेंक दें।

पुराने समयमें जब बच्चोंको नींद नहीं लगती थी तब उन्हें सोनेपर मजबूर किया जाता था और जब वै सोते रहना चाहते थे तब जागनेपर। मैं कहता हूँ कि जब बच्चोंको नींद आये तब उन्हें सोने दो और जब उन्हें नींद न लगे तब उठ जाने दो।

आप कहते हैं कि ये सिद्धान्त अमीरों के लिये तो ठीक हैं. किन्तु गरीबोंके लिये नहीं। मैं कहता हूँ यदि गरीबोंको अपने बच्चोंकी एकदम प्रात:काल उठाना पड़ता हो तो उन्हें एक चपत शारकर उठानेकी बजाय वे एक चवनके साथ उतनी ही आसानीसे जगा सकते हैं। अपने बच्चोंको स्वतंत्रता दो । उन्हें अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करने दो । अपने बच्चे जो अच्छी चीज खाना चाहें. खाने दो । यह उनका अपना काम है, तुम्हारा नहीं । वे जानते हैं कि वे क्या खाना चाहते हैं। यदि उन्हें आरंभसे ही स्वतंत्रता दी जाय. तो वे किसी भी डाक्टरकी अपेक्षा अपनी इच्छाको अधिक अच्छी तरह जान लेंगे। क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा-शास्त्रमें जितनी उन्नति हुई है वह डाक्टरोंके कारण नहीं, किन्तु रोगियोके दुस्साइसके कारण हुई है। हजारों वर्षतक डाक्टर किसी ज्वरप्रस्त आदमीको पानीकी एक बूँद नहीं पीने देते थे। पानीको वे नोगों के लिये विष समझते थे। लेकिन बीच-बीचमें जब कोई रोगी दुस्सा-इसी होकर कह उठा है कि मैं प्यासा रहनेकी अपेक्षा मर जाना पसन्द क्हूँगा. तब उसने एक साथ काफी पानी पी लिया है और वह अच्छा हो गया है। जब हाक्टरोंको यह बताया गया, तब उन्होंने उसकी काठीकी तारीफ की है। दुस्साइसी आदमीने पानी पीना जारी रखा है, वह एकदम अच्छा हो गया है और अन्तमें डाक्टर मी कहने छगे हैं कि ज्वरमें पानीसे बढ़कर कोई चीज नहीं । इसीलिये, इस प्रकारकी बातोंमें मैं डाक्टरी स्कलोंके उपदेशोंपर विश्वास करनेकी अपेक्षा प्रकृतिकी आवाजपर विश्वास करना सिक पंसद करता हूँ। अपने बच्चोंको स्वतंत्रता दो, वे तुम्हारा अनुकरण करेंगे। वे बहुत कुछ वही करेंगे जो तुम करते हो। किन्तु यदि तुम जोर-जबरदस्ती करोगे, तो समझ लो कि मानव-हृदयमें कुछ ऐसी शानदार चीज है जो विद्रोह करती ही है। क्या तुम जानते हो कि यह संसारका सबसे बड़ा सीभाग्य है कि लोग इस प्रकार बने हैं। यदि आजसे पाँच सी वर्ष पूर्व लोग अक्षरशः डाक्टरोंकी बात मानते, तो उनका क्या होता ? वे सब मर गये होते। यदि किसी मी समय लोग ईसाई मतके उपदेशोंके अनुसार अक्षरशः चलना स्वीकार करते; तो उनका क्या होता ? उनके दिमागोंमें गोवर मरा रहता। यह बहुत बड़ी बात है कि हमेशा कोई न कोई महान् आदमी पैदा होता रहता है जो किसीकी परवाह नहीं करता, और अपने लिये स्वतंत्रतापूर्वक सोचता है।

मैं बच्चोंको अपने छिये सोचने देनेमें विश्वास करता हूँ। मैं परिवारके जनतंत्रमें विश्वास करता हूँ। यदि इस संसारमें कोई यहुत ही अच्छी चीज है, तो वह घर है जिसमें सभी बराबर हैं।

पुरुष पेड़ हैं कियों स्तायें हैं, और बच्चे फूस हैं।

# कला और सदाचार

उच्चतम आत्माभिव्यक्तिका नाम कला है और उसका उद्देश्य भी आत्मा-भिव्यक्ति ही है। कलाके द्वारा ही विचार दृश्यरूप प्रहण करते हैं। इन रूपोंकी पृष्ठभूमिमे हैं, इच्छाएँ, कामनाय, विचारमग्न रहनेवाली सहज प्रवृत्ति, मनकी कर्तृत्वशक्ति, वह राग जो रूपोंको रंग देता है और उन्हें रंगीन बनाता है।

यह कहना अनावश्यक है कि निरपेक्ष सीन्दर्य अथवा निरपेक्ष सदाचार जैसी कोई चीज नहीं। हम यह स्पष्ट रूपसे देखते हैं कि सीन्दर्य और सदाचार दोनों सापेक्ष हैं। हम इस सीमित ज्ञानसे बहुत आगे बढ़ गये हैं कि वस्तुका मूलाधार विचार है और प्लेटोके इस बेहूदा सिद्धान्तसे भी कि वस्तुओंसे बहुत पहलेसे विचारका अस्तित्व है। कमसे कम जहाँ तक आद-मीका सम्बन्ध है, उसकी चारों ओरकी परिस्थितिने ही उसके विचारोंको जन्म दिया है, उसके दिमागपर चारों ओरकी चीजोंकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया हुई है उसीसे उसके विचार बने हैं; और जहाँतक आदमीका सम्बन्ध है विचारोंसे पहले वस्तुओंका अस्तित्व रहा है। इन वस्तुओंका हमपर जो संस्कार पड़ता है, वही हमारा उन वस्तुओंका ज्ञान है। वस्तु-सामीप्र (जिसे हम विद्य कहते हैं) और उसका हमपर जो प्रमाव पड़ता है, उन दोनोंके आपसी सम्बन्धसे हमारा ज्ञान सीमित है।

हम किसी मी कार्यको अच्छा या बुरा अपने अनुभव और तर्कके परिणामके अनुसार कहते हैं। कुछ आकारोंका, उनके रंगोंका और प्रकटी-करणके ढंगका हमारे साथ जो सम्बन्ध है उसीके अनुसार चीजें सुन्दर कह- लाती हैं। सुन्दरका जहाँ स्रोत-स्थान है वहाँ प्रसन्नता है, हन्द्रियोंकी संतुष्टि है, दिमागी खोजका आनन्द है, प्रशंसाका आश्चर्य और रोमांच है।

कला कल्पना-शक्तिको जामत करती है और अन्तरतमको स्फूर्ति देती है। इम कल्पनादारा ही अपने आपको किसी दूसरेके स्थानमें देखते हैं। जब कल्पनादारा ही अपने आपको हिसी दूसरेके स्थानमें देखते हैं। जब कल्पना शक्तिके पर खिकुड़ जाते हैं, तो फिर मालिक अपने आपको गुलामकी जगह रखकर बिचार नहीं कर सकता, अत्याचारी अपने अत्याचारके शिकार कैदीके हाथ जंजीरसे नहीं बाँघ सकता। कल्पनाप्रधान मनुष्य जब मिल्मगोको कुछ देता है तो अपने आपको हेता है। जिनके मनमें अत्याचारके विषद्ध शेष जाम्रत होता है, वे कमसे-कम उस समय ऐसा अनुभव करते हैं, मानों उन्हींपर अत्याचार हो रहा है, और जब वे अत्याचारीपर आक्रमण करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे आत्म-रक्षा ही कर रहे हैं। प्रेम और कहणा दोनों ही कल्पना शक्तिके मानस-पुत्र हैं।

इमारे पूर्वज मिल्टन खादिकी धार्मिक कवितायें बड़े ही संतोष और चावके, साथ पढ़ते थे। इन धार्मिक कवियों के खिखनेका यही उद्देश्य था कि आदमी-का दिमाग रोगी है, दुर्बलताओं का घर है, और इसिलए मानव-जातिके नैतिक स्तरको स्वच्छ और युद्दद बनानेके लिए यह आवश्यक है कि उसपर कवितारूपी पुस्टिस और प्लास्टर बाँधा जाय। सच्चे कलाकारके लिए। वास्तविक प्रतिभावान् व्यक्तिके लिए इस चिकित्सक दृष्टिकोणसे बढ़कर घृणित कुछ नहीं।

ऐसी किनतायें इस बातको सिद्ध करनेके लिए लिखी जाती थीं कि सदाचारी बनना परलोकके खातेमें पूँजी जमा करना है, और जो कोई मी इन गम्मीर, मनहूस नुकवित्यों के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, वह इस संसारमें चाहे कितना ही अधिक दुखी क्यों न रहे, दूसरे संसारमें निस्सन्देह पुरस्कृत होगा। इन किनयोंने यह मान लिया था कि नुकबन्दीका धर्मसे अनिवाय सम्बन्ध है और यह उनका कर्तव्य है कि वह संसारके सभी लोगोंको सुख-मोगके ' जाल ' में पड़नेसे बचानेका प्रयस्त करें। उन्होंने सोहेक्य लिखा है उनकी नजर स्पष्ट रूपसे सदाचारपर थी। उनकी अपनी योजना थी। वे धर्मोपदेशक थे। उनका उहेक्य था कि वे संसारको बतायें कि संसार कितन खराब है और वे स्वयं कितने अच्छे हैं।

उन्हें यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि कोई भी आदमी इतना प्रसक्त हो सकता है कि प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तु उसकी प्रसक्तामें हिस्सा बँटाने छगे, उसके लिए पक्षी चहचहाने लगें, उसके आनन्दके कारण गाने लगें, उसके इदयके आनन्दके प्रकाशमें प्रत्येक वस्तु चमकने लगे। वे इस भावको समझ नहीं सकते थे, वे यह सोच नहीं सकते थे कि हुदयका यह आनन्द कला-कारकी तृष्टिका और छेनीकी प्रेरक शक्ति है।

उन्हें यह नहीं लगता था कि ये कवितायें, ये चित्र, ये मूर्तियाँ उस विमागकी उपज हैं जिसे समुद्र और आकाशने, फूलों और तारोंने, प्रेम और प्रकाशने जन्म दिया है। वे आनन्दसे आन्दोलित नहीं होते थे। वे निरन्तर कर्तव्यके भारसे दवे जाते थे। उन्हें दूसरोंको उपदेश देनेकी, दूसरोंके अपराध दिखाने और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बतानेकी इच्छा थी। वे अपने सद्गुणोंका बखान भी करना चाहते थे।

ये धार्मिक कवि अप्रिय सत्य सिखाते थे। ये जीवन-मार्गके हर खंभेपर दिशा-निर्देशक हाथद्वारा यह बताते थे कि यह रास्ता कबस्तानकी आर जाता है। उन्हें रक्तवर्ण तक्णोंकी अपेक्षा पीतवर्ण तक्ण अच्छे लगते थे। वे गृम्भीर मुद्रामें उनसे बुढ़ापे और मृत्युकी ही चर्चा करते रहना चाहते थे।

उन्होंने प्रेमकी आँखोंके सम्मुख मृत्युकी खोपड़ी ला रखी। उन्होंने फूलोंको अपने पैरों तले रौंब डाला और हर मस्तकके लिये काँटोंका ताज तैयार कर दिया।

इन कवियोंके अनुसार आनन्दका सदाचारसे विरोध है। इनके मतके अनुसार आदमीको अनन्त कृतज्ञताके भारसे सदा दबा रहना चाहिये। वे जमीनसे थोड़ा ऊपर उठकर चलते थे। वे पाठकको दबाते थे और उसे लांछित करते थे। उन्हें मानव जीवनकी निस्सारता, मानव-जातिकी धुद्रता और किसी अज्ञात लोकके सुन्दर-सुन्दर चित्र बनाना अच्छा लगता था। उन्हें हृद्यकी कुछ समझ न थी। वे नहीं जानते थे कि विना अनुरागके सदाचार नहीं होता और वास्तविक अनुरागी ही सदाचारी होता है।

कलाको सदाचार अथवा दुराचारसे कुछ लेना-देना नहीं। यह अपने अस्तित्वका स्वयं अपनेमें पर्याप्त कारण है। यह अपने ही लिये है। जो फलाकार उपदेश देनेका प्रयत्न करता है, वह उपदेशक बन जाता है, और जो कलाकार व्यञ्जना अथवा इशारेसे लोगोंकी दुश्शीलताकी ओर बढ़ाया देता है वह लच्चा वन जाता है।

'नग्न' और 'नंगे' में, प्रकृतिस्य और वलविद्दीनमें जमीन-आसमानका अन्तर है। बालककी तरह पवित्र, सहज नग्नकी उपस्थितिमें उन शक्लोंसे बढ़कर घृणित कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती जो निग्न-स्तरके सुझाव देती हैं और जो लिपानेकी असमर्थताके कारण प्रकट करनेका बहाना बनाती है। बल्ल-विद्दीन गँवार है, मदा है; नग्न सम्य है, पवित्र है।

पुरानी यूनानी मूर्तियाँ खुळे तौरपर नम्न हैं। उनके स्वतन्त्र सम्पूर्ण अंगो-पर कभी कपड़ा नहीं पड़ा है। वे निर्दोष हैं। वे पवित्र हैं। वे ओसकी बूँदमें पड़ी हुई प्रातःकालीन तारेकी प्रतिच्छायाकी तरह स्वच्छ हैं।

कार्ष और परिश्थितमें समन्वय स्थापित करनेका नाम ही सदाचार है। यह आचरणका संगीत है। एक मुन्दर मूर्ति अंगोंके आपसी सम्बन्धका संगीत है। हर असाधारण चित्र आकार और रंगका समन्वय है। किसी मी असाधारण मूर्तिको देखनेसे ऐसा नहीं लगना कि वह अमका परिणाम है, वह आनन्दकी कृति ही प्रतीत होती है। एक सुन्दर चित्रसे भी कमी अमका मास नहीं होता। जितना ही चित्र महान् होता है उतनी ही उसकी रचना सहज-स्वमावसे हुई प्रतीत होती है। उसमें मजबूरीकी मावना नहीं होती, कर्नृत्वकी मावना नहीं होती, जिम्मेवारीकी भावना नहीं होती। जो बात एक स्वस्थ आदमीके लिए आनन्दका विषय होनी चाहिये उसे यह कर्तव्यका विचार भार-रूप बना देता है।

जो कलाकार केवल दूसरोंको नैतिक बनानेके उद्देश्यसे श्रम करता है वह कलाकार न रहकर मजदूर बन जाता है। प्रतिमाकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है और कलाकार नागरिकमें विलीन हो जाता है। कोई मी यह कल्पना नहीं कर सकता कि जिन कलाकारोंने प्राचीन मूर्तियोंका निर्माण किया है वे यूनानके तक्णोंको माता-पिताका आशाकारी बनाना चाहते थे।

जो उपन्यासकार छोगोंके गले ज़ब्दें ती नीतिकी बातें उतारना चाहता

है, वह कलाकार नहीं रहता। उपन्यासकारों के पात्र प्रायः दो तरहके होते हैं — बिशेष प्रकारके लोग (टाइप) और उपहासके पात्र (कैरिकेचर)। पहली तरहके लोग कभी हुए नहीं, दूसरी तरहके होंगे नहीं। सच्चा कलाकार इनमेंसे किसी भी तरहके पात्रकी रचना नहीं करता। उसके उपन्यासेंमें आपको सामान्य लोग, स्वाभाविक लोग, मिलेंगे, जिनके जीवनमें पारस्परिक विरोध और बेमेल बातें दिखाई देंगी— वे बातें जो मानवताका अविभाज्य अंग हैं। महान् कलाकार प्रकृतिके सम्मुख दर्पण उपस्थित करता है और उस दर्पणमें सब कुछ ठीक-ठीक दिखाई देता है। शुद्र उपन्यासकार और शुद्र कलाकार या तो असम्भव विपयोंको लेता है या अत्यन्त असाधारणको। प्रतिमावान् सर्वव्यापक विपयोंको लेकर आगे बढ़ना है। उसके शब्द और उसकी कृतियाँ व-नुओंकी लहरों और बहावके साथ-साथ आन्दोलित होती हैं। यह सदैवके लिय और सभी जातियोंके लिये लिखता और काम करता है।

इजारों मुधारकोंका यह उद्देश्य रहा है कि रागका समूल नारा हो जाय, इच्छाएँ निलीन हो जाएँ। यदि यह सम्भव हो जाय, तो जीवन एक भार हो जायगा और आदमीकी एक मात्र इच्छा रह जायगी—आत्मविनाशकी।

कला अपने उत्सृष्ट रूपमें अनुरागको बदाती है, जीवनको उत्साह प्रदान करती है। अनुरागको बदानेके साथ-साथ यह उसे स्वच्छ और बिह्या बनाती जाती है। यह मानवके क्षिनिजको बदाती है। जीवनकी केवल मौतिक आवश्यकतायें जीवनको कालकोठरी बनाती हैं, एक कारागार बनाती हैं। कलाके प्रभावमें दीवारें बदती हैं, छत उपर उठती है और जीवन एक मन्दिर बन जाता है।

' कला कोई प्रवचन नहीं है और कलाकार कोई उपदेशक नहीं है। कला किसीको बिना कोई आदेश दिये अपना काम करती है। जो मुन्दर है, वह स्वच्छ बनता है। कलाकी सम्पूर्णता चरित्रकी सम्पूर्णताकी ओर निर्देश करती है।

संगीतमें स्वरोंका मेल जीवनमें मात्राके भौचित्यकी शिक्षा देता है। पक्षीके गीतका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं रहता; तो भी उसका मनपर प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिमें जो सुन्दर है वह सीदर्य और सहानुभृतिकी भावना जगाकर हमें प्रभावित करता है। वह यदि सुन्दर है तो सुन्दर है। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। यदि गुलाबके लाल रंग और सुगन्धिके भीतर इस प्रकारके वाक्य लिखे रहें कि खराब लड़कोंको भाल खा जाते हैं और ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो गुलाबके फूल असहनीय हो जायँगे।

कलाका काम है इस तरहका वायुमंडल पैदा कर देना जिसमें गुण अपने आप फर्ले फूलें। वर्षा बीजोंको कभी व्याख्यान नहीं देती। प्रकाश लताओं और फुलोंके लिये कभी नियम नहीं बनाता।

यह संसार मानव-मस्तिष्कका कोश है। जो प्रतिभावान् हैं वे वस्तुओके इस कोशमेंसे उपमायें, समानतायें, विरोधोंमें अनुकूळताये तथा मेदमें समान-स्पता खोज छेते हैं। भाषा केवळ बित्रोंके समूहका नाम है। लगभग हर शब्द एक कलाकृति है, चित्र-विरोधका उच्चारण-विरोधदारा किया जानेवाला प्रतिनिधित्व है। यह चित्र हमारे सामने न केवल उच्चारण-विरोधको ला उपस्थित करता है, वरन् बाह्य संसारका किसी वस्तुका चित्र और उसके साथ मनके मीतरकी चीजका चित्र भी। इन्ही शब्दोंसे जो कि स्वयं किसी समय चित्र थे, दूसरे चित्र बनाये जाते हैं।

महानतम चित्र और महानतम मूर्तियोंकी रचना शब्दोंद्वारा ही हुई है। वे आज भी उतने ही ताजे हैं जितने कि मानवी ओठोंते निकालनेके समय थे। सत्यके अतिरिक्त और सब चीजोंका हास होता है और उन सबको आवरणकी आवश्यकता रहती है। शुद्र आत्माओंको प्रकृतिके सामने लज्जा लगती है। अतिसदाचारी लोग केवल उन भावनाओंको रखनेका झूठा नाटक करते हैं जिनकी किसीको अनुभृति भी न हो। नीतिपूर्ण किवता उस बँधीं लहरकी तरह है जिसका पानी हमेशा अपने किमारोंके बाँधसे बँधा रहता है। इसमें कुछ ऐसे रास्ते रहते हैं जिनमेंसे भावनाओंकी तीव्रता चुपके-चुपके बहती रहती है। नीतिपूर्ण कला, चित्र अथवा मूर्तिके निर्माणमें पैरों, चेहरों और चीथड़ोंको ही बनाती है। शरीरके शेष अंग हसे अरखोल प्रतीत होते हैं जिसे यह पित्रताके साथ प्रकट नहीं कर सकती, उसे ढँकनेका प्रयत्न करती है। आवश्यकताके कारण कलाका यह बौनापन सदाचार बन जाता है, जिसे निर्हण्जतापूर्वक एक गुण कहा जाता है। यह अज्ञानको

पवित्रताका आधार मानती है। इसका आग्रह है कि जो अन्धा है वही सदाचारी हो सकता है।

कलाका काम है उत्पन्न करना, मिलाना और प्रकट करना। यह विचार, अनुराग, प्रेम और सहज ज्ञानकी उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह हमें आवरण-रिहत अन्तर्तमका दर्शन करने देती है —अनुरागकी तहतक पहुँचने देती है और प्रेमकी ऊँचाई तथा गहराईको समझनेका अवसर देती है।

ज्ञानप्रशाता होनेसे, विकासकी कारण होनेसे, शक्तिवर्धक होनेसे और उदा-राशयताकी प्रेरक होनेसे कला सम्य बनानेवाली है। इसका सम्बन्ध सौन्दर्यसे है, अनुरागसे है और आदर्शसे है। यह हृदय-प्रस्त है। महान् होनेके लिये उसे मानवकी ओर देखना होगा। उसे अनुभवके अनुरूप, आशाओंके अनु-रूप, भयके अनुरूप और मानवकी सम्भावनाओंके अनुरूप बनना होगा। कोई कमी महलका चित्र बनानेकी चिन्ता नहीं करता, क्योंकि उसमें हृदयको स्पर्श करनेवाली कोई चौज नहीं रहती। महल जिम्मेदारीका प्रतीक है, कारा-गारका प्रतीक है और है रूढ़ियोंका प्रतीक।

एक शोपड़ीका चित्र, जिसपर एक लता झूल रही है, जिसपर संतोषकी छत है, जहाँ स्वामाविक धूप-छाँव है, जहाँके पेड़ फलोंसे लदे हैं, जहाँके बच्चे प्रसन्न-वदन हैं और जहाँ शहदकी मक्खियाँ मिन-मिना रही हैं—एक कविता है, संसारके रेगिस्तानमें एक मुस्कराहट है।

मखमली कपड़ों और गहनोंसे लदी हुई श्रीमतीका चित्र बहुत ही दिरद्र होता है। उसके जीवनमें पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है। वह चारों ओरसे पिरी हुई है। वह सुखकी सरलतासे अत्याधिक दूर है। उसके विचारोंमें हिसाब-किताबकी अत्यधिकता है। कला-मात्रमें स्वच्छंदता अथवा स्वतन्त्रताका स्पर्श रहता है और हर कलाकारमें कुछ आवारायन रहता है अर्थात् प्रतिमा।

कलाके नग्तत्वने स्त्रीके सीन्दर्यको पवित्रता दी है। हर यूनानी मूर्ति माताओं और बहनोंकी वकालत करती है। इन्हीं संगमरमरकी मूर्तियोंसे संगीतकी धारा बहती है। उन्होंने मानव-हृदयको कोमलता और पूजाकी मावनासे भर दिया है। उन्होंने मिक्त, पूजा और प्रेमकी अग्नि प्रज्वलित की है। पंडितमानी व्यक्ति किन नहीं है; वह हिसाबी-किताबी है। प्रतिमा आत्म-त्यागमेंसे पैदा होती है, आनन्दमेंसे पैदा होती है, स्वातन्त्र्यमेंसे पैदा होती है। एक क्षणके लिए कार्य-कारणका सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया प्रतीत होता है, मानव सर्वथा सुक्त है। वह अपने प्रति मी जिम्मेदार नहीं रहा। सीमाएँ समाप्तप्राय हैं। प्रकृति इच्छाके अधीन हो गई प्रतीत होती है। एकमात्र आदर्श अवशिष्ट है। विश्व संगीतरूप है।

हर मिस्तिष्क एक कला-भवन है और हर व्यक्ति कम या अधिक मात्रामें एक कलाकार है। संसारकी दीवारों और ताकोंको सुशोमित करनेवाले चित्र और मूर्तियाँ; और संसारके वाख्ययके पृष्ठोंको सुशोभित करनेवाले शब्द—सबके सब आरम्भमें मिस्तिष्कके निजी कला-भवनको ही सुशोमित करते रहे हैं।

कलाकार अपने मस्तिष्कके चित्रोंसे, जिन्होंने अब दृश्यरूप धारण कर लिया है, तुलना करता है। यह, चित्रोंके उन अंशोंको जो सम्पूर्णनाके समीपतम हैं, जुनता है, उन्हें इकट्ठा करता है और उनसे फिर नये चित्र, नयी मूर्तियाँ बनाता है; और इस प्रकार वह आदर्शकी रचना करता है।

रूप और रंगके सहारेसे इच्छाओं, कामनाओं और आकाक्षाओंको व्यक्त करना संगममेरके माध्यमसे प्रेम, आशा और वीरताको व्यक्त करना, शब्दोंका आधार लेकर स्वप्नों और संस्मरणोंके चित्र बनाना, गानके सहारे उषाकी पवित्रता, मध्याहकी कोमलता और रात्रिकी नीरवताको व्यक्त करना; अदृश्य-को दृश्य और स्पर्श करने योग्य बना देना और संवारकी सर्वसामान्य चीजोंको मस्तिष्कके हीरे-मोतिबोंसे सजा देना, यही कला है।

# वॉल्तेयर

## १ भूमिका

र्क युगके नास्तिक दूसरे युगके दिव्य सन्त-पुरुष हुए हैं। पुरातनके नष्टकर्ता नवीनके जन्म-दाता हुए हैं।

जैसे जैसे समय गुज़रता है, पुरातन भी खिसकता जाता है, और उसका स्थान ग्रहण करनेवाला नवीन भी पुराना हो जाता है।

शरीरकी तरह मानसिक संसारमें भी हास और विकास होता है और वृद्धावस्थाकी कृत्रपर ही तरुणाई खड़ी दिखाई देती है।

नास्तिकोंका जीवन-चरित ही बुद्धिकी प्रगतिका इतिहास है।

राजद्रोहियोंने राजनीतिक अधिकारोंकी रक्षा की है और नास्तिकोंने मानसिक स्वतन्त्रताकी ।

राज्याधिकारोंपर आक्रमण करना षड्यन्त्र कहा जाता रहा है और पुरो-हितोके अधिकारोंपर आक्रमण करना नास्तिकता।

शताब्दियोंतक खड्ग और क्रॉस परस्पर सहायक रहे हैं। दोनोंने मिलकर मानवके अधिकारोंपर आक्रमण किया है। दोनों परस्पर एक दूसरेका बचाव करते रहे हैं।

सिंहासन और वेदिका—दोनो जुड़वें बच्चे थे; एक ही अण्डेसे पैदा हुए दो गीध।

' जेम्ज़ प्रथमने कहाः " यदि विशाप नहीं, तो राजा भी नहीं।" वह यह भी कह सकता थाः " यदि क्रॉस नहीं, तो ताज भी नहीं।" राजाका लोगोंके शारीरपर अधिकार था और पादरी-पुरोहितका आत्माओंपर । एक जोर-जबर्दस्ती उगाहे गये करपर जीवित रहताथा. दूसरा भयभीत बनाकर प्राप्त किये गये दानपर। दोनों डाकृ, दोनों मिखमंगे।

ये डाकू और ये मिखमंगे दोनों लोकोंपर शासन करते थे। राजा कानूनोंकी रचना करता था, और पादरी-पुरोहित धार्मिक-मतोंकी। दोनों ईश्वरसे अधिकार प्राप्त करनेका दावा करते थे; दोनों अनन्तके एजेण्ट थे, भू-भारसे श्वकी हुई कमरपर लोग एकका बोझा ढोते थे और आश्वर्यसे फूले हुए मुँइसे दूसरेके धार्मिक सिद्धान्त सुनते थे।

यदि लोग स्वतंत्र होनेकी आकांक्षा करते, तो वे राजाद्वारा कुचल दिये जाते और हर पादरी पुरोहित एक कंस है जो दिमागी संतानकी हत्या करता रहता है।

राजा बलसे शासन करता था, पादरी-पुरोहित भयसे, और दोनोंसे !

राजाने लोगोंसे कहा:—" ईश्वरने तुम्हें किसान बनाया है और मुझे नरेश; उसने तुम्हें अम करनेके लिए पैदा किया है और मुझे मौज उड़ानेके लिए। उसने तुम्हारे लिए चीथड़े पैदा किये हैं और मेरे लिए शानदार कपड़े तथा महल। उसने तुम्हें आज्ञा माननेके लिए पैदा किया है और मुझे आज्ञा देनेके लिए। यही ईश्वरीय न्याय है।

और पुरोहितने कहा—'' ईश्वरने तुम्हें अज्ञानी और अपिवन पैदा किया और मुझे बुद्धिमान् तथा पिवन; तुम यहाँ मेरी आज्ञाका पालन नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें यहाँ दंड देगा और बादमें दूसरे लोकमें हमेशाके लिए यंत्रणा देता रहेगा। यही ईश्वरीय करणा है।"

" तुम्हें तर्क नहीं करना चाहिये। तर्क विद्रोह है। तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए—विरोधका जनक अहंकार है; तुम्हें विश्वास करना चाहिए। जिसे सुननेके लिए कान मिले हैं वह सुने।" स्वर्ग अवणेन्द्रियका विषय था।

यह हमारा सीमाग्य है कि दुनियामें अनेक धर्मद्रोही हुए, नास्तिक हुए, खोजी हुए, स्वतन्त्रताके प्रेमी हुए और ऐसे प्रतिमावान् मनीधी हुए, जिन्होंने अपने मानव-बंधुओंकी जीवन-परिस्थितिको सुधारनेके लिये अपने जीवनका बिलदान कर दिया।

यहाँ यह प्रक्त पूछा जा सकता है कि वास्तवमें बड़ा कीन है ? महान् आदमी मानवीय ज्ञानकी गूँजीमें दृद्धि करता है, विचारके क्षितिज विशालतर बनाता है, अज्ञात और रहस्यपूर्ण समुद्रको लॉंघता है। महान् आदमी यहाके पीछे नहीं मागता, सत्य खोजता है। वह प्रसन्नताके मार्गकी तलाहामें रहता है; और वह जिन निश्चयोंपर पहुँचता है उन्हें दूसरोंमें वितरित करता है। महान् आदमी सुअरोंके सामने मोती बखेर देता है और वे सुअर कभी कभी आदमी बन जाते हैं। यदि महान् आदमियोंने अपने मोती अपने ही पास रहने दिये होते, तो सारी जनता आज भी वर्षर अवस्थामें होती।

महान् आदमी अंधकारमें प्रकाश है, मिथ्या-विश्वासकी अँधेरी रात्रिमें एक मज्ञाल है, एक प्रेरणा है और एक भविष्य-वाणी है।

महानता बहुमतका दान नहीं है, यह किसीपर लादी नहीं जा सकती, आदमी इसे एक दूसरेको दे नहीं सकते; वे पद और शक्ति दे सकते हैं, किन्तु महानता नहीं।

स्थान किसीको आदमी नहीं बनाता और न राजदण्ड राजा। महानता अंदरकी चीज है।

जिन वीरोंने आदिमियोंको बधनमुक्त किया, वे महान् हैं। जिन दार्शनिकोंने और चिंतकोंने आदिमीके अध्यात्मको मुक्त किया वे महान् हैं। जिन कवियोंने साधारणको असाधारण रूप दे लाखों करोड़ों आदिमियोंके जीवनको प्रेम और संगीतसे भर दिया, वे महान् हैं।

वीरोंकी इस सेनाके सेनापतिके रूपमें वॉब्तेयर इमारे सामने आ उपस्थित होता है। आज इम उसीकी स्मृतिमें अद्धाजिल अर्पण करने जा रहे हैं।

वें ब्लियरका नाम सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं और पादरी-पुरोहित निंदा । किसी पादरीकी उपस्थितिमें आप इस नामका उन्नारण कीजिये तो लगेगा कि आपने युद्धकी घोषणा कर दी है। यह नाम लीजिये और पादरी अपनी सारी शालीनताको मूलकर अपशब्दोंकी बौछार आरंभ कर देगा। यह सब होनेपर भी वॉस्तेयर अपनी शताब्दीका महान्तम व्यक्ति था। उसने मानव-जातिकी स्वतंत्रताके लिए सभी मानव-पुत्रोंसे अधिक कार्य किया।

रविवारके दिन, सन् १६९४ के नवम्बर मासकी २१ तारीखको, एक बिशुने जन्म लिया—एक शिशुने जो इतना कमजोर था कि साँस अटकी रहनेमें शिक्षकती थी । माता-पिताका प्रयत्न था कि बन्नेका वपतिस्मा यथा-संभव शीध्र हो जाय । वे बन्नेकी आत्माकी सुरक्षा चाहते थे । धे जानते थे कि यदि कहीं वपतिस्मा होनेके पहले ही मृत्यु आ गई तो बच्चेको अनन्त कालतक यंत्रणाकी 'पीड़ा सहनी होगी ।

जब वॉल्तेयर मूर्खों के इस महान् रंगमंचपर आया, उसका देश चौदह सौ वर्षतक ईसाई रह चुका था।—सम्य नहीं। एक हजार वर्षतक इस शान्ति और सद्भावनाके धर्मकी प्रधानता रही। ईसाई राजाओंने बुद्धिमान् और पवित्र आदमियोंद्वारा अनुमोदित कानून चाल् किये थे।

ईमानदारीसे अपनी बात कहना, अपने मानव बंधुओको शिक्षित बनाना, स्वयं खोत करना तथा सत्यका अन्वेपण करना — ये सब अपराध थे।

ईश्वरके विश्वासियोंने — प्रेमरूप ईश्वरके विश्वासियोंने — इस प्रकारके अप--राधियोंको यंत्रणा और मृत्युसे दिख्त किया । संदिग्ध व्यक्तियोंने अपराप स्वीकार करानेके छिये उन्हें तरह तरहमे पीड़ित किया ।

१६९४ में सभी लेखकोंका जीवन राजा और पुरोहितोंकी द्यापर निर्भर करता था । उनमेंसे अधिकांदा या तो जेलोंमें थ, या जुर्माने करके दरिद्र बना दिये गये, या जलावतन कर दिये गये और मृत्युके घाट उतार दिये गये।

जलादोंको जब कभी अपने कामसे दुः छुट्टी मिलती तो उनके समयका सदुपयोग पुस्तकें जलानेमें होता।

न्यायालय वे फंदे थे जिनमें भोले भाले लोग सरलतासे फँस जाते थे। न्यायाधीश उतने ही दुष्ट और निर्देथ थे जितने कि विशप।

क्यों कि गवाहोंको यंत्रणा दी जा सकती थी, इसलिए वे प्रायः वैसी ही -गवाही देते थे जैसी न्यायाधिश चाहते थे।

संसारमें पराप्राकृतिक और करिश्मोंका राज्य था। यद्यपि कोई बात समझमें नहीं आती थी, तो भी इर चीजकी व्याख्या की जाती थी। ईसाइयत सर्वोपिर थी। रोगी पादरियोंसे कागजके ताबीज खरीदते थे। छोग बीमार पड़नेपर डॉक्टरको न बुलाकर पादरी-पुरोहित बुलाते थे और ये लोग इन मरणशील रोगियोंके हाथ कागजके दुकड़े बेचते थे। इन कागजके दुकड़ोंको सभी बातोंके लिये अचूक कहा जाता था। यदि बच्चेके पालनेमें एक दुकड़ा

रख दिया जाय तो वह बच्चेको जादू टोनेसे बचाये रखे। यदि अनाजके ढोलमें डाल दिया जाय तो अनाजको चूहे न खायेँ। यदि घरमें रख लिया जाय तो घर भूत-प्रेतोंसे सुरक्षित रहे। यदि खेतमें दफना दिया जाय, तेम समयपर वर्षा हो और फसल खूब ही अच्छी हो।

उस समय न कहीं वास्तिविक स्वतंत्रता थी, न वास्तिविक शिक्षा, न वास्ति-विक दर्शनशास्त्र, न वास्तिविक विज्ञान—अंधविश्वास और मिथ्याविश्वासके अतिरिक्त कुछ नहीं । संसार शैतान और ईसाइयतके अधिकारमें था ।

जब वॉन्तेयरका जन्म हुआ, फ्रांसपर पादिरयोंका राज्य था। यह लगनगर सर्वव्यापी अनाचारका युग था। पादरी-पुरोहित प्रायः स्वच्छन्द थे, और न्याया-धीश निर्देय तथा रिश्वतस्त्रोर। राजाका महरू वैश्या-ग्रह बना हुआ था। जन-साधारणके साथ पशुओंका-सा बर्ताव होता था। ईसाई पादरियोंको यह सुखद रिथति लानेमें एक हजार वर्ष लगे।

अजानेमें ही हर राजपुरुप और पुरोहित दारा क्रांतिके बीज बोये जा रहे थे । लोगोंके दिलमें रक्तकी इच्छा पैदा हो गई थी। वे मजदूर—जो धूपसे काले पढ़ गये थे; जिनकी कमरें परिश्रमसे झुक गई थीं, जिन्हें अभावने कुरूप बना दिया था—जब इवेत-ग्रीया क्षियोंको देखते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि उनके सिर काट डालें।

किसी महान् आदमीका मृल्यांकन करनेके लिए इमें उसकी परिस्थितिका' यथार्थ ज्ञान होना चाहिये | हमें उस नाटककी सीमाका ज्ञान होना चाहिये जिसमें वह पात्र बना और हमें उसके दर्शकोंका मी ज्ञान होना चाहिये !

इंग्लैंडमें लोगोंको देशभक्त बनानेके लिये राज्यकी ओरसे चाबुक बाँघनेकी रस्सी और कुल्हाड़ीका उपयोग होता था।

 स्पेनमें धार्मिक अत्याचार अपने पूरे जोरपर था और यंत्रणाके समी साध-नोंका उपयोग कर दिमागके विकासको रोका जा रहा था।

पुर्तगालमें 'पिवत्र दिन 'पर मांस खानेके अपराधपर स्नियाँ और बच्चे जलाये जा रहे थे और यह होता था करुणामय मगवानकी प्रसन्नताके लिये। इटलीमें सारी जाति पादरियों के पैरोतले रींधी जा रही थी। प्रार्थनाके लिये

थरस्पर जुड़नेवाले द्वाय, उसी उत्साहसे विताओंके लिये लक्कियाँ दकड़ी करते थे।

अर्मनीमें आदमीके शत्रुके साथ समझाता करनेका दोत्र लगांकर पुरुषों और स्नियोंको जलाया जा रहा था।

और इमारी अपनी सुरम्य भूमिमं दूसरे तटसे पुरुषों और स्त्रियोंको चुराया जाता था, बच्चोंको उनकी माताओंकी छ।तियोंसे छीन लिया जाता था और दासोंके श्रमकी कोड़ोंसे पूजा होती थी।

मिथ्या-विश्वास ही संसारका शासक था।

फ्रांसमें जनता राजाकी स्वच्छन्दताकी शिकार थी। हर कहीं वेस्टाइलकी मनहूस छाया थी। उससे न कहीं कोई खेत बचा था और न कोई घर।

### २ तरुणाई

बॅल्तेयर सामान्य-परिवारमें पैदा हुआ था। उस समयकी माषाके अनुसार एसके कोई 'पूर्वज' न थे। उसका वास्तविक नाम फांसुना मेरी अस्त (Francois Marie Arouet) था। उसकी माँ मार म्यूरिते दौमदे (Mar Guerite D'aumard) थी। जब उसकी आधु सात वर्षकी थी, तमी इस माताका देहांत हो गया। उसका एक बड़ा भाई था। नाम आर्मन (Arman) बड़ा भक्त, नड़ा धार्मिक, और एकदम बेमेछ। यह भाई अपने माईकी नास्तिकताके प्रायश्चित्तस्वरूप ईसाई पादित्योंको पूजा मेट चढ़ाता रहता था। जहाँतक हम जानते हैं उसका कोई मी पूर्वज साहित्यक नहीं था।

वॉल्तेयरका पिता चाहता था कि वॉल्तेयर एक वकील बने, किन्तु उसकी कानूनमें एकदम रुचि न थी। दस वर्षकी आधु होनेपर वह लुई ल म्रां (Louis le grand) विद्यालयमें भरती हुआ। यहाँ वह १७ वर्षकी आयुत्तक अर्थात् ७ वर्ष पढ़ा। इसके अतिरिक्त वह और किसी विद्यालयमें नहीं गया। वॉल्तेयरने लिखा है कि उसने उस विद्यालयमें थोड़ी प्रीक, पर्यात लैटिन और बहुत-सी बेहुदगियोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखा।

र्रुई ल प्रां के विद्यालयमें भूगोल, इतिहास, गणित अथवा कोई दूसरा विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था। उन दिनों राज्य धर्मकी ही ढाल बनता था, रक्षा करता था और उसे पोसता था। समस्त घर्मकी ओटमें बंदूकें थीं, कुल्हा-ड़ियाँ थीं, चितायें थीं, और यंत्रणा-ग्रह थे।

जिस समय वॉब्तेयर विद्यालयमें पढ़ रहा था, उस समय राजाके सिपाही प्रोटेस्टैंट लोगोंको खोज-खोजकर मैजिस्ट्रेटोंके सामने ला रहे ये ताकि वे उन्हें यन्त्रणा दें, फोंसीपर चढ़ायें अथवा जीते जी जला दें।

१० वर्षकी आयु होनेपर वॉल्तेयरने अपना जीवन साहित्यको समर्पित करनेका निश्चय किया। अपने दोनों पुत्रोंकी चर्चा करते हुए उनके पिताने कहा—'' मेरे दोनों पुत्र मूर्ख हैं, एक पद्यमें, दूसरा गद्यमें।''

१७१३ में बॉन्तेयर एक-छोटा-मोटा क्टनीतिज्ञ बन गया। फांसके मंत्रीके साथ लगकर वह हेग (Hague) गया। वहाँ वह प्रेमके चक्करमें पड़ गया। लड़कीकी माँने आपत्ति की। वॉल्तेयरने अपनी प्रेयसीके पास अपने कपड़े भेजे, ताकि वह उससे मेंट कर सके। सब कुछ पता लग गया। वह नौकरीसे हटा दिया गया। इस लड़कीकीको उसने एक पत्र लिखा, उससे वॉल्तेयरका जीवन-सूत्र समझमें आता है। उसने लिखा "अपनी माँके गुस्सेसे अपनी रक्षा करो। तुम जानती हो कि वह क्या कुछ कर सकती है। तुम्हें इसका पूरा अनुभव है। तुम्हारे लिये एक ही रास्ता है, ढोंग या ठगी। उसे कहो कि तुम मुझे भूल गई हो और मुझसे घृणा करती हो। उसे यह सब कहकर तुम मुझसे और भी अधिक प्रेम करो।"

इस घटनाके परिणामस्वरूप वॉल्तेयरके पिताने उसे अपनी संपत्तिके उत्तराधिकारसे वंचित कर दिया। पिता उसके लिये एक सरकारी आज्ञा छे आया, जिसके अनुसार वह जेल भी जा सकता था और समुद्रपार जलावतन मी हो सकता था। वॉल्तेयरने वकील बनना स्वीकार किया।

१४ वे छुईकी मृत्यु होनेपर राजकुमार अधिकाररूढ़ हुआ। उस समय कारागारोंके दरवाजे खोले गये। उसने सब कैदियोंकी सूची मँगवाई। उसे पता लगा कि अधिकांश कैदियोंके बारेमें कोई यह भी नहीं जानता कि वह क्यों जेलमें डाले गये थे। उन्हें जेलमें डालकर भुला दिया गया था। बहुतसे कैदी अपने आपको पहचानते नहीं थे, और वह इस बातका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि वे क्यों पकड़े गये। एक इटली-निवासी कैदी विना

यह जाने कि वह क्यों पकड़ा गया ३३ वर्षतक जेलमें रहा। वह बूढ़ा हो गया था। जब उसे मुक्त करनेकी बात कही गई, तो उसने प्रार्थना की कि शेप जीवन भी उसे वहीं विताने दिया जाय जहाँ। वह अबतक रहा है। कैदियोंको क्षमा कर दिया गया। किन्तु चीघ्र ही उनका स्थान दूसरोंने ले खिया।

इस समय बॉल्तेयरको धर्म अथवा शासनका विशेष ज्ञान न था। वह कविता क्षिक्तेमें लगा था।

उसपर कुछ सुभती हुई चीजें लिखनेका आरोप लगाया गया। उसे ३०० मील दूर तुले (Tulle) में निर्वासित कर दिया गया। यहाँसे उसने अपने निजी ढंगसे लिखा—'' मैं यहाँ एक प्राम-गृहमें हूँ। यदि मुझे यहाँ निर्वासित न किया होता तो यह स्थान मेरे लिए सबसे अधिक अनुकूल होता। यहाँ किसी भी चीजकी कभी नहीं है। यदि कभी है तो केवल इस स्थानको छोड़कर चले जानेकी स्वतंत्रताकी। यदि मुझे यहाँसे चले जानेकी छुटी होती, तो यहाँ रहनेमें बड़ा आनन्द था।"

उसका निर्वासन-काल समाप्त हुआ। उसे फिर पकड़ लिया गया। इस बार उसे बेस्टाइल मेजा गया जहाँ वह एक वर्ष रहा। जेलमें ही उसने अपना नाम फासुवा मंरी अस्त बदलकर बॉल्तेयर कर लिया। तबसे वह इसी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

बॉल्तेयर उसी प्रकार जीवन-शक्तिसे ओतप्रोत था, जैसे वसंत फूलोंसे। उसने राजकुमारों और राजाओंको चोट पहुँचाकर लगभग सभी विपयोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं। उसे इंग्लैंड जलावतन कर दिया गया। वह ब्रिटेनके ऊँचेसे ऊँचे और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ व्यक्तियोंसे परिचित रहा।

#### ३ जीवनका उषाकाल

वॉल्तेयरने विचार करना, संदेह करना तथा खोज करना आरंभ किया। उसने ईराई धर्म तथा मतके इतिहासका अध्ययन किया। उसे पता लगा कि उसके समयका धर्म धार्मिक प्रन्थोंके इलहामी माने जानेपर निर्भर करता है, ईराई मतके दोषमुक्त माने जानेपर निर्भर करता है, पागळ तपस्वियोंके

स्वमीपर निर्भर करता है, संतोंकी गलतियों और मिय्या बातोंपर निर्भर करता है, पादरी पुरोहितोंकी ठग-विद्यापर निर्भर करता है, और निर्भर करता है लोगोंकी मूर्कतापर।

वॉब्तेयरको पता छगा कि पागलपनसे भरे इस मतने संसारको अस्याचार और भयसे भर दिया है। उसने देखा कि सदाचारकी अपेक्षा स्वार्थ अधिक पवित्र माना जाता है। आदिमयोंके अधिकारों और जीवनकी अपेक्षा मूर्तियाँ। और क्रांत—पुरानी हिंदुयाँ और लक्षड़ीके छोटे छोटे दुकड़े—अधिक मृत्यचान्, माने जाते हैं; और इन अवशेषोंके रखवाले मानव-जातिके शनु हैं।

अपने व्यक्तित्वकी समस्त शक्तिसे और अपने दिमागके हर गुणसे उसने इस विजयी पशुपर आक्रमण किया।

वॉल्तेयर सहज-बुद्धिका अवतार था। वह जानता था कि कोई भाषा प्रारंभिक्त अथवा प्रथम भाषा नहीं हो सकती, जिससे तमाम दूसरी भाषाएँ बनी
हों। वह जानता था कि हर भाषा लोगोंकी परिस्थितिसे प्रभावित हुई है। वह
यह भी जानता था कि भाषाके विषयमें कभी कोई करिक्मा नहीं हुआ। वह
जानता था कि वाइवलके मीनारकी कथाका सत्य होना असंभव है। वह
जानता था कि सारे संसारमें हर चीज प्राकृतिक है। वह भाषामें ही नहीं
किन्तु विज्ञानमें भी कीमियागिरीका शतु था। उसकी एक पंक्ति इस विषयमें
उसके दार्शनिक मतको व्यक्त करनेके लिये काफी है। वह कहता है:—
"' लोहेको सोना बनानेके लिये दो बातें आवश्यक हैं— पहली, लोहेको नष्ट
करना; दूसरी, सोनेको पैदा करना।"

वॉब्तेयरने हमें इतिहासका दर्शन दिया !

नें बितियर एक इँसमुख आदमी था, प्रसन वदन, मस्त रहनेवाला। जो होगः इँमानदार और प्रसन्न रहनेके लिये धर्मकी आवश्यकता समझते थे, वॉब्तियर-की दृष्टिमें वे सब लोग दयाके पात्र थे। उसमें वर्तमानमें सुखी रहनेका साइस था और मविष्यको सहन कर लेनेकी द्यक्ति देनेवाला दर्शन। यह सब होनेपर भी सारा ईसाई संसार डेढ़ सी वर्षतक इस आदमीसे लड़ता रहा और उसकी स्मृतिको कलंकित करता रहा। वास्तेयरने अपने समयके मिथ्या विश्वासीको नष्ट करनेका संकल्प कर र्यक्या था।

जिस किसी भी शक्तको प्रतिभा आविष्कार कर सकती, अथवा उपयोगमें का सकती थी, वॉल्तेयरने उन सभी शक्तोंसे युद्ध किया। वॉल्तेयर महानतम् 'विरूपक था और उसने निर्दय होकर इस शक्तसे प्रहार किया है। उस जैसी 'सूझ-वृक्ष और किसीकी न थी।

यह कहनेका एक फैशन हो गया है कि वॉब्तेयर गंभीर नहीं था। यह इसिक्ष्य है कि वह मूर्ख नहीं था। जहाँ कहीं उसे बेहूदगी दिखाई देती वह हँस पड़ता। लोग उसमें गंभीरताकी कभी बताते। उसने कहा है कि भगवान प्यक पादरीको भी हमेशाके लिए रसातल नहीं मेजेगा। इसे नास्तिकता कहा जाता था। उसने ईसाइयोंको परस्पर एक दूसरेकी मारकाट करनेसे रोका और ईसाके शिप्योंको सम्य बमानेके लिए जो कुछ भी वह कर सकता था, किया।

यदि उसने केवल अपने समयके मतको स्वीकार कर लिया होता; यदि उसने यह प्रतिपादन किया होता कि एक अनन्त शक्ति और असीम करणा-वाले ईश्वरने अरबों-खरबों आदिमयोंको अनन्तकालतक यातना सहन करनेके लिए पैदा किया है, और उसने एक चालाक और अत्याचारी पोपको अपना 'प्रतिनिधि बनाया है, तो आज ईसाई-जगत् उसे भी संत बॉब्लेयर कहकर याद करता।

अनेक वर्षतक उस अनयक आदमीने यूरोपको अपने दिमागकी उपजसे भरे रखा — निक्योंसे, चुमती हुई छोटी छोटी कविताओंसे, महाकाव्योंसे, चुखान्त तथा दुःखान्त नाटकोंसे, इतिहासोंसे, काट्योंसे और उपन्यासोंसे अर्थात् मानवी मस्तिकका प्रतिनिधित्व करनेवाले हर पहल्ल और हर गुणसे । उसी समय यह अपने कारोबारमें भी बझा रहा । उसने लखपति-करोइपतिकी तरह अपने रुपया कमाया । राज-दरवारकी गप्योंमें और पादरी पुरोहितोंकी निन्दनीय कथाओंमें पूरी दिलचस्पी ली । साथ साथ वह अपने समयके वैज्ञानिक आवि-क्कारों और दार्शनिक मतोंकी पूरी जानकारी भी रखता था । हाँ, यह सब करते हुए मिथ्या-विश्वासके किलेपर आक्रमण करना वह एक क्षणके लिए भी न

भूग । सोते-जागते हर समय वह ईसाई-पादिरियोंसे घृणा व्यक्त करता था। साठ वर्ष तक उसने लगातार छड़ाई जारी रखी—कमी खुले मैदान आक्रमण किया, कमी मौकेकी झाड़ीकी ओटसे। वह हर समय सावधान था कि हर आदमी स्वतन्त्र रहे। वह 'सफल' शब्दके ऊँचेसे ऊँचे अर्थमें सफल आदमी था। वह एक राजाकी तरह रहा—यूरोपमें एक शक्ति बनकर । वॉस्तेयरके रूपमें प्रथम वार सहिस्यके सिरपर ताज रखा गया।

ईसाई आलोचकोंका कहना है कि वॉस्तेयर विनम्न नहीं या। उसने पिषण-तम चौज़ोंकी परीक्षा करते समय तिनक गाम्मीर्थसे काम नहीं लिया। इस संसारमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इतनी अधिक पिषण किसी के उसकी परीक्षा न की जा सके, उसे समझा न जा सके। दार्शनिक कभी किसी बातको लियाता नहीं है। 'रहस्य' सत्यका मित्र नहीं है। किसी भी आदमीको अपनी बुद्धिका बल्दिान कर बिनम्न बननेकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीजकी पूजा तब तक नहीं होनी जाहिये जब तक तकेको यह विश्वास न हो जाय कि वह पूजनीय है।

तमाम करिश्मोंके विरुद्ध, तमाम पवित्र मिथ्याविश्वासोंके विरुद्ध, तमाम धार्मिक गळ्तियोंके विरुद्ध उसने उपहासके तीर चळाये।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रेष्ठतम तथा पवित्रम वस्तुका उपहास किया जा सकता है। वास्तविक बात यह है कि जो सत्यका उपहास करता है, वह स्वयं अपनेको उपहासका भाजन बनाता है। वह अपने उपहाससे स्वयं अपनी मूर्खता सिद्ध करता है।

आदमीके दिमागके अनेक पहल् हैं। सत्यको सभी ओरसे, सभी इंद्रिगोंकी परीक्षामें उत्तीण होना होगा।

्र लेकिन बहुत-सी बेहूदा बार्तोका उपहासके अतिरिक्त और दूसरा उत्तर भी क्या हो सकता है ! जिस धार्मिक आदमीका यह विश्वास है कि असीम करुणामय ईश्वरने दो भाल हस लिये मेजे ताकि वह उन तीस-वालीस बच्चोंको काड़ खायें जो एक गंजे पैगम्बरको देखकर हँस पड़े थे, उसका उपहास ही तो किया जा सकता है।

वॉस्तेयरको मज़ाक उड़ानेवाला कहा गया है।

उसने किसका मज़क उड़ाया ? उसने मज़क उड़ाया उन राजाओंका जो अन्यायी थे, उन राजाओंका जो अपनी प्रजाके कहोंकी कुछ परवाह न करते थे। उसने अपने समयके पदवीधारी मूर्लोंका मज़ाक उड़ाया। उसने न्यायाख्योंके भ्रष्टाचार तथा न्यायाधीशोंकी नीचता और अत्याचारका मज़ाक उड़ाया। उसने बेहुदा तथा अन्यायपूर्ण कानूनों और वर्वरता-पूर्ण रीति-रिवाजोंका मज़ाक उड़ाया। उसने उन इतिहास-लेखकोंका मज़ाक उड़ाया जिन्होंने अपनी पुस्तकोंको असत्योंसे भर दिया और उन दार्शनिकोंका जिन्होंने मिथ्या-विश्वासका समर्थन किया। उसने स्वतन्त्रतासे घृणा करनेवालोंका और अपने-बन्धुओंपर अत्याचार करनेवालोंका मज़ाक उड़ाया।

बॅास्तेयरको लोगोंने दोष दिया है कि उसने उपहासके शस्त्रकः उपयोग किया ।

ढोंगको हैंसना बड़ा बुरा लगाता है और लगता रहेगा । वॉस्तेयर उपहासका आचार्य था। उसने धार्मिक अनुश्रुतियों और किस्मोंका उपहास किया है। उसने सन्तोंकी मूर्वतापूर्ण जीवनियों और उनके असस्योंका उपहास किया है।

वॉल्तेयरेंम एक तरहकी ऐसी सहज-बुद्धि थी कि वह सम्भव-असम्भवमें भेद कर सकता था। अरिस्टाटलने कहा कि स्त्रियों के मुँहमें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक दाँत होते हैं। अठारहवीं शताब्दीतकके सभी ईसाई वैशानिक हसे दोह-राते रहे। वॉल्तेयरने स्त्रियोंके दाँत गिन कर देखे। शेष लोग 'वे कहते हैं' से ही संतुष्ट रहे।

चारों ओरसे आकान्त होनेपर भी वह हर ऐसे शस्त्रका उरयोग करता या, जिसे उसकी बुद्धि, तर्क, घृणा अथवा उपहास काममें ला सके। कभी कभी वह क्षमा भी माँग लेता या, किन्तु वह अपमानसे भी बुरी होती थी। उसने अनेक बार पक्षात्राप भी व्यक्त किया है, किन्तु वह पश्चात्राप उस कभेसे भयानक रहा है, जिसके लिये पश्चात्राप व्यक्त किया गया। उसने और अधिक चोट पहुँचा कर अपनी यातको वापिस लिया है। उसकी तारीफर्मे भी कभी कभी विष रहता था।

वह पादरी-पुरोहितोंको यह अवसर नहीं देना चाइता था कि वे उसे जलता हुआ अथवा कह पाता हुआ देखकर प्रसन्न हों। इसी पश्चात्ताप करनेके बारेमें उसने लिखा है: —'' वे कहते हैं कि मुझे अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये। प्रसन्नतापूर्वक। में कहूँगा कि पैसकलका हर कथन ठीक है; और सन्त नार्क जब परस्परिवरोधी बातें कहते हैं तो यह ऐसी बातोंको समझनेका सामध्ये रखनेबाले लोगोंके लिये धर्मकी खचाईका एक और प्रमाण है; और धर्मकी सचाईका दूसरा मुन्दर प्रमाण यह है कि धर्म किसीकी समझमें नहीं आता। में यह भी स्वीकार कर लूँगा कि जितने पादरी पुरोहित हैं वे सब सजन और निःस्वार्थी हैं; जीसहर ईमानदार हैं; ईसाई पादरी न तो अमिमानी हैं और न षड़यन्त्री हैं; उनकी मुगन्चि मनको प्रसन्न करनेवाली होती है; और लोगोंको जो पवित्र यातनाय दी गई है वे मानवता और सहनशीलताकी विजय-घोषणा हैं। एक शब्दमें वे जो कुछ मुझसे कहलाना चाहते हैं, मैं सब कह दूँगा; शर्त यही है कि वह मुझे शान्तिसे रहने दें और एक ऐसे आदमीको जिसने कभी किसीको कोई कष्ट नहीं दिया, यन्त्रणा न दें। "

उसने अपने जीवनका अष्ठतम अंदा दिलतोके उद्धारमें लगा दिया। बहु असहायोंकी ढाल बना। उसने निर्दोष कोर्गोको दण्डसे मुक्त कराया। उसने फाल्सके कानून बदलवाय। उसने यन्त्रणाओंका अन्त किया। उसने पादरी पुरोहितोंके दिलोंको कोमल बनाया। उसने न्यायाधीशोंको शान और राजा-आंको शिक्षा दी। उसने लोगोंको सम्य बनाया और उनके दिलसे लड़ने-झाइनेकी कामनाको दूर किया।

हो सकता है, तुम यह सोचो कि मैंने बहुत अधिक कह दिया; और हंस आदमीको बहुत ऊँचा चढ़ा दिया। ज़रा सुनो कि गैंटे नामक महान् जर्मन दार्शनिक हसी आदमीके बारेमें क्या कहता है:—" यदि तुम्हें गहराई चाहिये, प्रतिमा चाहिये, कर्यना-शक्ति चाहिये, सुरुचि चाहिये, तर्क चाहिये, भावना चाहिये, दर्शन चाहिये, ऊँची उड़ान चाहिये, प्रकृति-प्रेम चाहिये, पैनी बुद्धि चाहिये, स्कृत-माव चाहिये, सुदुता चाहिये, नाप-तोस्ठ चाहिये, करा चाहिये, बाहुत्य चाहिये,

विविधता चाहिये, उपजाऊपन चाहिये, गर्मी चाहिये, जादू चाहिये, मोहनी चाहिये, सजावट चाहिये, ज़ोर चाहिये, करपनाकी बाज़ जैसी उड़ान चाहिये, व्यापक समझ चाहिये, शिक्षण-बहुलता चाहिये, श्रेष्ठ कथन-शैली चाहिये, श्रेष्ठ कथन-शैली चाहिये, श्रेष्ठ कथन-शैली चाहिये, पिन्न चाहिये, मोधव चाहिये, नज़ाकत चाहिये, यथार्थता चाहिये, पिन्न तता चाहिये, निर्मलता चाहिये, प्रवाह चाहिये, समन्वयकी भावना चाहिये, श्रीष्ठ-गामिता चाहिये, प्रवज्ञवदनता चाहिये, हृदयस्पशी भावना चाहिये, ऊँचाई चाहिये और सर्व-व्यापकता चाहिये अर्थात् सम्पूर्णता चाहिये, तो वॉहतेयरकी ओर देखी। "

प्रत्येक आदमीका यह कर्तन्य है कि वह अपने समयके मिश्या-विश्वासोंकी जड़ उखाइनेका प्रयस्त करें। इजारों स्त्रीपुरुष और माता पिता ऐसे हैं जो अपने हृदयकी समस्त गहगईसे मिश्या-विश्वासी मतोंको अस्वीकार करते हैं, तो भी वे अपनी सन्तानोंकी इन मिश्या-विश्वासोंसे रक्षा नहीं करते।

एक अमग्णशील गुलामकी अपेक्षा एक मणरशील स्वतःत्र आदमी होना कहीं अधिक अच्छा है।

#### **४--- प्राकृतिक योजना**

उस समयके ईश्वर-विश्वासी यह माननेका ढोंग करते थे कि ईश्वर अथवा प्रकृतिकी योजना मिर्दयता-पूर्ण नहीं है। श्रेष्ठके लिये निम्नका बलिदाम होता है। जीव जीवका भोजन है, एक प्राणी दूसरेको खाकर जीता है, किन्तु क्योंके आदमी सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है, इसीलिये जो श्रेष्ठ है उसीके लिये निम्नका बलिदान होता है। निचले स्तरके प्राणियोंका बलिदान इसीलिये होता है कि ऊँचे स्तरके प्राणी जीवित रह सकें। यह तके बहुतसे लोगोंके लिये संतोषजनक या। तो मी इज़ारों आदमी ऐसे ये जो यह नहीं समझ सकते ये कि निम्नका बलिदान किस लिये अनिवार्य है और समस्त सुखकी उत्पत्ति दु:खमेंसे ही क्यों होती बताई जाती है? लेकिन जबसे अनुवीक्षण-यन्त्रका निर्माण हुआ जबसे आदमी अस्पन्त छोटी और बड़ीसे बड़ी चीज़ोंको देखनेमें समर्थ हुआ उसे पता सग गया कि इमारे पूर्वजोंकी यह मान्यता सर्वया गलत यी कि श्रेष्ठके लिये ही निम्नका बलिदान होता है।

अब इम देखते हैं कि समस्त हृदय प्राणियों के जीवन अति निम्नस्तरके प्राणियों हारा नष्ट किये जा सकते हैं और संख्यातीत गणनामें नष्ट किये जाते हैं। हम देखते हैं कि छाखों आदमी पीले ज्वरके कीटाणुओं को सुरक्षित बनाये रखने के लिये भर गये, और उस 'छोटे-पशु' के लिये जो हमें हैज़ा देता है, जातियों की जातियों विलीन हो गईं। हमें यह भी पता छमा है कि ऐसे प्राणी हैं — उन्हें जो चाहो नाम दो — जो केवल हृत्-पिण्ड हो ख़कर जीवित रहते हैं, कुछको फेंफड़े ही अच्छे लगते हैं; कुछ ऐसे नख़रे-बाज़ हैं कि उन्हें आँखके अन्दरका नन्तु ही चाहिये और उनमें इतनी समझ भी है कि जब वे आँखपर हाय साफ कर चुकते हैं तो नाककी दीवारको पार कर दूसरी आँखपर आक्रमणकरने भी पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हमें प्रकृतिकी योजनाका यह दूसराः पहलू भी दिखाई देता है।

पहले ऐसा लगता था कि श्रेष्ठके लिये निम्नका ही बलिदान होता है, किन्तुः बारीकीसे देखनेपर निम्न-स्तरके लिये उच्चतमका बलिदान होता दिखाई देता है।

काफी समय तक वॉल्तेयर पोपके इस आशाबादका विश्वासी था कि "बुराई कहीं कहीं, भलाई सब जगह।" भाग्यशालियों के लिये यह बहुत ही सुन्दर दर्शन शास्त्र है। धनियों के यह सर्वथा अनुकूल है। राजाओं और पुरोहितों को यह विशेष रूपसे विचकर है। यह सुननेमें भी अच्छा स्माता है। किसी मिल-मंगेका सिर फोड़नेके लिये यह बढ़िया पत्थर है। इसके सहारे तुम दूसरों के दु:खको बड़ी शान्तिसे सहन कर सकते हो।

यह दुखियोंका दर्शन-शास्त्र नहीं, यह दिए मजदूरोंका दर्शन-शास्त्र नहीं, यह अभाव-ग्रस्त ईमानदार आदिमियोंका दर्शन-शास्त्र नहीं और यह समाजके धूरेपर फेंक दिये गये सदाचारियोंका मी दर्शन-शास्त्र नहीं।

यह धर्म-विरोषका दर्शन-शास्त्र है, यह चन्द शैभाग्यशालियोंका दर्शन-शास्त्र है; और यदि कमी उन्हें दुर्भाग्य आ घेरता है, तो उनका सारा दर्शन-शास्त्र काफूर हो जाता है।

१७५५ में लिज़बनमें भूकम आया । यह भयानक विपत्ति एक बढ़ा प्रश्ह चिह्न बन गई । ईश्वर-विश्वासीको मजबूर होकर पूछना पड़ा—" मेरा परमास्मह बैठा क्या करता रहा है ! उसने अपने हज़ारों लाखों पुत्रोंको उस समय अंग-विहीन . और बिनष्ट क्यों हो जाने दिया जिस समय वे उसीकी प्रार्थनार्मे -ताकीन वे ! ''

इस भयानक विपत्तिका क्या हो सकता था ? यदि भूकम्प होना ही था तो न्यह किसी जनविहीन प्रदेश अथवा खुले समुद्रमें ही क्यों नहीं हुआ ? इस भयानक घटनाने वॉल्तेयरके धार्मिक विश्वासको हिला दिया । उसका यह विश्वास हो गया कि हमारा संसार ही सर्वश्रेष्ठ संसार नहीं है । उसका विश्वास हो गया कि बुराई बुराई है; यहाँ, वहाँ, अब और सदैव ।

ईश्वर-विश्वासी चुप था। भूकम्पने ईश्वरके अस्तित्वको असिद्ध कर दिया।

#### ५--मानवता

तुलुस (Toulouse) एक विरोध नगर था, धार्मिक अवशेषोंसे परिपूर्ण। खहाँके छोग उतने ही जड़ ये जितनी जड़ लकड़ीकी मूर्तियाँ। उनके पास ईसाके सात प्रधान शिष्योंकी सूखी हिंदुयाँ थीं, हेरोद् द्वारा मारे गये बहुतसे छोटे बच्चोंकी हिंदुयाँ थीं, कुँवारी मेरीके बस्नका एक दुकड़ा था और 'सन्त 'कहलाने-बाले बहुतसे जड़-भरतोंकी खोपड़ियाँ थीं।

इस नगरके अधिवासी प्रति वर्ष दो उत्सव बड़े उत्साहसे मनाते ये—एक स्यूजनाटोंका देशनिकाला; दूसरे सन्त बारथोलोमियोकी पवित्र हत्या। सुल्लक अधिवासियोंको ईसाइयतने ही शिक्षित किया या और उसीने सभ्य न्वनाया था।

कुछ प्रोटैस्टैण्ट थे, अल्यमतमें होनेके कारण शान्त और विनम्न । उन्हें इन गीदड़ों और बौतोंके बीच रहना पड़ता था।

इन प्रोटैस्टैण्ट लोगोंमेंसे एक या — जीन कैले । एक छोटा मोटा व्यापारी । चालीस वर्ष तक वह अपना कारोबार करता रहा । उसके चरित्रपर कहीं कोई व्यक्त न या । वह ईमानदार, दयाल और मिलनसार था । उसकी पत्नी और छह बच्चे ये — चार लड़के और दो लड़कियाँ । लड़कोंमेंसे एकने कैथेलिक मत अपना गंलया । सबसे बड़े लड़के, मार्क एण्टोनीको पिताका कारोबार अच्छा नहीं सगता व्या; उसने कानूनका अध्ययन किया । बह तब तक बकालत नहीं कर सकरा

था, जब तक कि अपने आपको कैथांछिक न घोषित करे। उसने अपने प्रोटैस्टेण्ट होनेकी बात छिपा कर लाइसैंस प्राप्त करनेका प्रयस्न किया। इसका पता लग गया। वह खिल हुआ। अन्तर्में तह इतना अधिक हतोत्साह हुआ कि उसने एक दिन शामको अपने पिताके ही भण्डार-गृहमें अपने गलेमें फौंसी लगाकर आत्म-इत्या कर ली।

तुछसके धर्म-ध्वजियोंने कथा गढ़ी कि उसके माता-पिताने कैथालिक होनेसे बचानेके लिये उसकी हत्या कर डाली है!

इस भयानक दोषारोपणके परिणामस्वरूप पिता, माता, पुत्र, नौकरानी और परपर आया हुआ एक अतिथि भी पकड़ स्थिया गया।

मृत-पुत्र शहीद माना गया । उसकी देह पादिरयों के अधिकारमें दे दी गई। यह १७६१ में हुआ।

इसके बाद वह चीज़ भी हुई जिसे मुकदनेका नाम दिया गया। कोई गवाही नहीं, किञ्चित् मात्र नहीं। सभी बातें अभियुक्तके पक्षमें थीं।

ज़ीन कैलेको चर्लीपरकी यातना और मृत्यु बदी थी। यह ९ मार्च, सन् १७६२ की बात है। अगले ही दिन उसे मृत्यु-दण्ड मिलनेको था।

१० मार्चको पिताको यन्त्रणा-गृहमें ले नाया गया । जल्लाद और उसके सहकारीको कतम दिलाई गई कि वह अदालतके निर्णयके अनुसार अपराधीको दण्ड देंगे ।

उन्होंने पत्थरकी दीवारमें चार पुट ऊँचे जड़े हुए लोहेके एक छहिसे उसकी कलाई बाँच दी और जमीनमें गड़े हुए एक दूसरे लोहेके छहिले उसके पैर । तब उन्होंने रिस्सियों और जंजीरोंको खींचना आरम्भ किया। परिणामस्बरूप उसके हाथों और पैरोंका जोड़ जोड़ उखड़ गया। तब उससे प्रश्न पूछा गया। उसका उत्तर था—मैं निरपराध हूँ। तब रिस्सियोंको और छोटा किया गया, यहाँ तक कि उसके चीथड़े चीथड़े हुए शरीरमें जीवन तहफड़ाने लगा।

तब भी वह हद ही रहा । यह सामान्य प्रश्न पूछना था ।

भजिस्ट्रेटोंने उसपर फिर अपराध स्वीकार करनेके लिये दबाव डाला । उसका बही उत्तर था कि स्वीकार करनेके लिये कुछ है ही नहीं । त व असाधारण प्रश्न पूछनेकी बारी आई।

अभियुक्त के मुँहमें एक नलकी द्वारा लगभग चार गैलन पानी डाला गया है वेदनाकी कोई सीमा न थी। इतना होनेपर भी जीन हढ रहा।

तब उसे एक मैलेकी गाड़ीमें फाँसीके तख्तेतक ले जाया गया। वहाँ उसके हाथ पैर बाँध दिये गये। जलादने लोहेकी मोटी शलाख लेकर उसके हाथ और पैर दो दो जगह तोड़ डाले। उसके बाद यदि बह मर सके तो उसे मरनेके लिए छोड़ दिया गया। वह दो घण्टे तक जिया। उन दो घण्टोंमें भी उसने अपनी निर्दोषताकी ही घोषणा की। वह जल्दी नहीं मर रहा था, इसलिए जला-दको उसका गला घोट देना पड़ा। इसके बाद उसकी रक्तते लथपथ देहको एक लकड़ीके खंमेसे बाँधकर जला दिया गया।

यह सब एक दृश्य था-एक स्पीहार-तुलुक्षके हिन्स्यों के लिए।

लेकिन यहीं अन्त नहीं हुआ । घरकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई। पुत्रको इस दार्तपर छोड़ा गया कि वह कैथोंलिक बने। नौकरानीको इस दार्तपर कि वह ईसाई-उपाश्रयमें भर्ती हो। दोनों छड़किथोंको भी एक ईसाई उपाश्रयमें ले लिया गया और उस अभागी विधवाको वह जहाँ चाहे वहाँ भटकनेके लिये छोड़ दिया गया।

बॉस्तेयरने इस मुकदमेका हाल मुना। उसके तन-बदनमें आग लग गई। उसने एक लड़केको अपने घरमें रखा। उसने सारे मुक्दमेका इतिहास लिखा, उसने राजाओं से, पश्च्यवहार किया। जहाँ रुपया खर्च करनेकी ज़रूरत थी, वहाँ रुपया खर्च किया। समस्त यूरोपमें बरस्रोतक जीन कैलेकी दर्दभरी आवाज़ गूँजती रही। बह सफल हुआ। भयानक निर्णय बदला गया। जीन निरपराध सिद्ध हुआ। माँ और उस परिवारके पाछन-पोषणके लिये हजारों डालर इकड़े हुए।

यह वॉस्तेयरका ही काम था। इस प्रकारकी अनेक कथाये हैं, लेकिन में आपको एक ही और सुनाऊँगा।

१७६५ में एबैविल् नामक नगरमें एक पुलपर छगा हुआ पुराना क्रांस

ज़लमी कर दिया गया, चाकूसे छील दिया गया—एक भयानक अपराधिकया गया। एक दूसरेपर जड़े हुए दो लकड़ीके दुकड़ोंकी पवित्रता मानवी रक्त और मांतसे कहीं बदकर थी। दो तक्लोंपर सन्देह किया गया। एकका नाम था शेवालियर दल बारे और दूसरेका देतालोंद। देतालोंद प्रशिया भाग गया। और वहाँ जाकर एक सामान्य सैनिक बन गया।

ल बारे वहीं रहा और उसपर मुकदमा चला।

बिना किसी प्रमाणके वह दोषो ठहराया गया और दोनोंको निम्नलिखित दण्ड दिये गये—

पहला-सामान्य तथा असामान्य यन्त्रणा सहन करना ।

दूसरा—लोहेकी संडासीसे जवान खींच लेना।

तीसरा - गिर्जेके हारपर खड़ा करके दाहिने हाथ काट डास्ना ।

चीथा -- लकड़ीके खम्भोंके साथ बाँध कर धीमी आगसे जलाकर मारना ।

" जिस प्रकार हम दूसरों के अपराव क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू हमारे अपरावको क्षमा कर।" इस उपदेशको याद करके न्यायाधीशने दण्डमें कुछ कमी कर दी। उसका आदेश था—जलानेसे पहले सिर काट लिया जाय।

पैरिसमें इस मुक्दिमेकी अपील की गई। पच्चीस विद्वान् न्यायाधीरोंके 'न्याय-मण्डल'ने विचार किया। पहले फैसलाका ही समर्थन किया गया। १७६६ की जलाईकी पहली तारीखको अपराधीको दण्ड दिया गया।

वॉस्तेयरने न्यायके इस प्रकारके भ्रष्टाचारकी कथा सुनी, तो उसने फांस
 छोड़ देनेका निश्चय किया। वह ऐसे देशको सदाके लिये नमस्कार कर
 लेना चाहता था, जहाँ ऐसे अत्याचार सम्भव हों।

उसने चारे मुकदमेका इतिहास देते हुए एक पुस्तिका लिखी।

उसने देतालोंदका पता लगाया । उसकी ओरसे प्रशियाके राजाको लिखा । उसे सेनासे मुक्त कराकर डेढ़ वर्ष तक अपने घरमें रखा । बाल्तेयरने देता- खेंदको ब्रॅइंग, गणित और इंजीनियरीकी शिक्षा दिलवाई। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई जब उसने एक दिन देतालोंदको 'फैड्रिक महान 'की सेनामें इंजी-गियरोंके कतानके रूपमें देखा।

वॉस्तेयर ऐसा आदमी था।

वह दिलतों और असहायोंका पक्ष लेकर लड़नेवाला था। वह कैसर था जिसके दरवारमें ईसाई-धर्म तथा राज्यसे त्रस्त लोग अपील कर सकते थे। वह अपने युगमें दिमागकी श्रेष्ठता और दिलकी उदारताका अवतार था।

एक बड़ी ऊँची सतहसे उसने संसारका प्यंवेक्षण किया। उसका मानसिक श्वितिज बहुत बिस्तृत था। उसमें कुछ दोष भी थे—प्रायः वे ही जो पादरी-पुरोहितोंमें भी होते हैं। उसके गुण अपने थे।

वह सर्वसामान्यको शिक्षित करने और दिमागको विकसित करनेका पक्षपाती या । ईसाई पादरी उठसे घृणा करते थे ।

वह चाहता था कि संसारका ज्ञान हर किसीके लिये सुल्म कर दिया जाय । अस्पेक ईसाई पादरी उसका शत्रु था।

जहाँ तक िद्धान्तों की बात है वॉहतेयर अपने समयका सबसे बड़ा कानूनदाँ था। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि उसे सब मुक्हमों के निर्णयोंका शन था, लेकिन वह न केवल यही साफ साफ समझता था कि कानून किस प्रकार लागू किया जाना चाहिये, बस्कि ' गवाहीकी फिलास्फी ' को भी समझता था और सन्देह तथा प्रमाणके भेदको पहचानता था। वह जानता था कि विश्वास किसे कहते हैं और शान किसे ! उसने अपने समयके कानूनों और न्यायालयोंकी बुराइयोंको दूर करनेके लिये अकेले जितना कार्य किया उतना उसके समयके दूसरे सब वक्तीलों और राजनीतिशोंने मिलकर भी नहीं किया।

उसका सिद्धान्त था--

- " आदमी बराबर पैदा हुए हैं।"
- " इमें गुणोंका आदर करना चाहिये।"
- " इमें इस बातको अपने दिखमें अच्छी तरह विंठा लेना चाहिये कि सब आदमी एक बराबर पैदा हुए हैं।"

यह वॉस्तेयर ही था जिसने फ्रैंकस्टिन, जैफरसन और थामस पेनके दिस्ट और दिमाग्में स्वतन्त्रताके बीन बोये।

पुफैन्दाफेका पक्ष था कि गुलामीकी प्रथा आंशिक तौरपर दो पक्षोंके आपसी समझौतेपर निर्मर करती है।

वाल्तेयर बोला—'' मुझे वह शर्त-नामा दिखाओ जिसपर गुलाम बनने-वालोंने अपने इस्ताक्षर किये हों । मैं तुम्हारी बात मान लुँगा । ''

वॉस्तेयर कोई सन्त नहीं था। उसे जीसूइट छोगोंके यहाँ शिक्षा भिछी-थी। वह अपनी आत्माकी मुक्तिके लिये कभी चिन्तित नहीं होता था। धार्मिक सिद्धान्तोंके तमाम झगड़ोंपर वह हँसता था। वह एक संतसे बहुत अच्छा था।

उसके समयके अधिकांश ईसाई धर्मको नित्य-प्रति काममें लानेकी नहीं किन्तु आपित्तके समय काममें आनेकी चौज मानते थे, वैसे ही जैसे कि तृफान आने पर प्राणींकी रक्षाके लिये जहाज़ींपर जीवन-नौकायें रहती हैं।

वॉल्तेयर मानवताके धर्ममें विश्वास करता था, मले और उदारता-पूर्ण कर्म करनेमें।

ईसाई पादिरयोंने शताब्दियों तक सदाचारको ऐसे कुरूप, खट्टे और ठंडे रूपमें चित्रित किया कि उसकी तुल्नामें दुराचार सुन्दर प्रतीत होने लगा। वॉल्तेयरने उपयोगी वस्तुओंके सौन्दर्यका तथा मिथ्या विश्वासोंके पृणित स्वरूपका प्रतिपादन किया।

बह अपने समयका सबसे बड़ा कवि अथवा नाटककार नहीं किन्तु सबसे बड़ा आदमी था, स्वतन्त्रताका सबसे बड़ा मित्र और मिथ्या विश्वासीकाः ' सबसे बड़ा शत्रु ।

धार्मिक शब्दके ऊँचेसे ऊँचे श्रेष्ठतम अर्थोंमें वह अपने समयका अति गम्भीर धार्मिक आदमी था।

## ६--वापिसी

पूरे २७ वर्ष तक बाहर रहनेके बाद वॉल्तेयर पैरिस बापिस आया है। इस सारे समयमें वह सभ्य संसारमें प्रथम स्थानपर रहा । उसकी यात्रा विजय- यात्रा थी । उसका एक विजयीकी तरह स्वागत हुआ । विहरपरिषद् (एकाहिभी ) के लोग उसका स्वागत करनेके लिये आये । यह सौभाग्य कमी किसी
राजाको मी नसीव नहीं हुआ था । उसका हरीन नामक नाटक खेला गया ।
थियेटरमें उसकी पूजा की गई—पत्तेंसे, पूलोंसे, सुगम्बसे । वॉस्तेयर पूजाकी
सुगम्बसे मस्त हो गया । अब वह फ्रांसके क्रिवयोंमें अग्रणी था । संसारके
साहित्यकोंमें उसका पहला दर्जा था — प्रतिभाके दैवी-अधिकारसे बना हुआ
राजा । उस समय फ्रांसमें तीन महान् शक्तियों थीं — राज्य, वेदिका और
वॉस्तेयर । राजा वॉस्तेयरका शत्रु या । राजदरवार उससे किसी तरहका सरोकार न
रख सकता था । दुखित और परेशान ईसाई-पादरी वॉस्तेयरसे बदला लेनेकी
ताकमें लगे रहते थे । यह सब होनेपर भी इस आदमीकी इतनी -ख्याति
थी, इसका जनतापर इतना अधिकार था, कि वह राज्यासनके विरोधके
बावनूद, धर्मासनके विरोधके वांबजुद लोगोंके हृदयासनपर आसीन था ।

उस समय वह चौरासी वर्षका बूढ़ा आदमी था। वह जीवनकी सुल-समृद्धिसे, आरामतलबीसे विराधा—संसारका सबसे धनी लेखक। उसके आन्तम वर्ष खुशामदकी—पूजाकी—शराब पीकर मस्तीके वर्ष थे। वह अपनी आयुके शिखरपर था।

पादरी-पुरोहित चिन्तित हुए । उन्हें डर लगा कि कार्थ-बहुछतामें ईश्वर कहीं वॉक्तेयरको कड़ा दण्ड देना न भूल जाय ।

१७७८ के मई महीनेमें यह काना-फूसी शुरू हुई कि वॉल्तेयरका अन्तिम समय समीप आ पहुँचा है। आशाको चहार-दीवारीपर मिथ्याविश्वासके गीध आ बैठे कि कब उन्हें उनका शिकार हाथ लगता है।

" उसका भतीजा कुछ पादरी-पुरोहितोंको ले आया, जिन्होंने पूछा कि क्या तुम ईसामसीहके ईश्वरके बेटा होनेमें विश्वास करते हो ? वॉस्तेयरने दूसरी ओर मुँह फेर स्थिया और कहा—'' मुझे शान्तिसे मरने दो। "

१७०८ के मई महीनेकी ३० तारीखको रातके सवा ग्यारह बजे वह पूर्ण शान्तिके साथ इस संसारसे विदा हुआ। अन्तिम साँस आनेसे कुछ ही क्षण पहले उसने मोराँका हाथ अपने हायमें लिया और उसे दबाकर कहा, "मोराँ, विदा। मैं चला।" यही वॉस्तेयरके अन्तिम जञ्द थे। एक ऐसी नदीकी तरह, जिसके दोनों तटोंपर हिस्याछी और छाया थी, बह बिना किसी भी प्रकारकी हरूबलके उस समुद्रमें जा विकीन हुआ, जहाँ जाकर जीवन विश्रांति पाता है।

उन दिनों दार्शनिकों — विचारकोंको — पवित्र भूमिमें नहीं दफनाया जाता या। लोग डरते थे कि उनके सिद्धान्तोंसे कहीं वह भूमि अपिवत्र न हो जाय। दूसरा डर यह भी था कि पुनर्जीवनके भीड़-भड़करेमें कहीं वह चुपकेसे स्वर्ग-को ओर न बढ़ जायें। इस लिये कुछको जला दिया जाता था और उनकी राख बखेर दी जाती थी, कुछकी नग्न-देह गीधों आदिके लिये छोड़ दी जाती थी और कुछको अपवित्र-भूमिमें गाइ दिया जाता था।

जो हो, मरनेके बाद हमारी देहका क्या होनेवाला है, इसमें इम सबकी विरुच्मी रहती ही है। मृत्युके साथ एक विशेष प्रकारकी विनम्नता भी जुड़ी हुई है। इस विषयमें बॉल्तेयर बेहिसाब भाषुक था। पवित्र-भूमिमें दफनाये जानेके लिये उसने पाप-स्वीकृति, शुद्धि और अन्तिम-पवित्रताका नाटक करना स्वीकार कर लिया। पादरी नानते थे कि वह यह सब गम्भीरता-पूर्वक कर रहा है और बह भी जानता था कि पादरी उसे पेरिसकी किसी भी इमशान-भूमिमें दफनाने नहीं हैंगे।

उसकी मृत्यु एक रहस्य बनाकर रखी गई। १७७८ के मईके अन्तिम दिन सम्यांके समय वॉस्तेयरके शरीरको गाऊन पहनाकार एक गाड़ीमें रखा गया। उसका रंग-ढंग ऐसा बनाया गया मानों वह कोई हिल्ल इल न सकनेवाला रोगी हो। उसके पास एक नौकर बैठा था, जिसका काम था कि वह वॉस्तेयरके शरीरको यथोचित पोजीशनमें रखें रहे। उस गाड़ीको छह घोड़े जोते गये जिससे लोग समझें कि कोई बड़ा , जमीदार अपनी जमीदारीमें जा रहा है। एक दूसरी गाड़ीमें वॉस्तेयरके दो समझें वे सारी रात चलते रहे और अगले दिन एक गिरजेके औं गनमें पहुँचे। आवहयक कागज-पत्र दिखाये गये। वॉस्तेयरके शरीरकी उपस्थितमें अन्तिम धार्मिक संस्कार हुआ। वॉस्तेयरको दो गज जगह मिली।

इसके बाद तुरन्त ही उस पादरीको जिसने दया करके थोड़ी-सी जगह दे दी थी, उसके विशापका कठोर पत्र मिला, जिसमें बास्तेयरके वहाँ दफनाये जानेका निषेष था। किन्तु, अब देर हो चुकी यी। दूसरी बार फिर पेरिस ।

पूरे चार सी वर्ष तक बेस्टाइलका कारागार अत्याचारका बाह्य प्रतीक था। इसकी चार दीवारीके मीतर श्रेष्ठतम विभूतियोंका बलिदान हुआ। यह स्थायी आतंक था। यह राजा और पुरोहितोंका बहुधा पहला, नहीं तो अन्तिम तर्क था। इसके गीले और ऑन्चेरे तहखानोंसे, इसके बड़े मीनारोंसे, इसकी रहस्य-पूर्ण कोटड़ियोंसे और इसके नाना प्रकारके यन्त्रणाके साधनोंसे ईश्वरका निषेध होता था।

१७८९ की १४ जुलाईको जब अत्याचारसे पागल बने हुए लोगोंने तृफानकी तरह आक्रमण करके बैस्टाइलपर अपना अधिकार कर लिया, तो उस समय उनका युद्धका नारा था----बॉल्तेयर ज़िंदाबाद ।

१७९१ में बॉब्तेयरकी राखको उस भवनमें रखे जानेकी अनुज्ञा मिली, जहाँ फ्राँखके सब महापुर्कोंकी राखने स्थान पाया है। उसे पैरिसरे ११० मीछकी दूरीपर चोतीसे दफनाया गया था। आज उसे एक जातिकी जाति वहाँसे हटाने जा रही थी। एक सी मीठकी समज्ञान-यात्राका जुलू स; हर गाँवमें बन्दनवार और अण्डियाँ; सभी लोग फ्रान्सके दार्शनिकके प्रति, मिथ्याविद्यासोंके विनाज्ञक प्रति, सम्मान प्रदर्शित करनेके छिये उत्सुक थे।

पॅरिस पहुँचकर यह महान् जुद्धस सन्त अन्तोनीकी गलीकी ओर मुड़ा; और वहाँ पहुँचकर रुक गया। रातभर बॉल्तेयरके अवशेषने बैस्टाइलाके भग्नावद्योपोपर विश्राम किया।

विशाल जनता श्रद्धा और प्रेमसे सिर सुकाये खड़ी थी। उसके कानमें किसी पादरीके यह शब्द सुनाई दिये—ईश्वरकी ओरसे बदला लिया जायगा। ईसाई-पादरीका कथन भविष्यवाणी सिद्ध हुआ। लोग वॉल्तेयरकी समा-धिमेंसे उसकी राख निकाल ले गये।

- " समाधि खाली पड़ी रह गई।"
- " ईश्वरकी ओरसे बदछा ले लिया गया।"
- " संवार बॉस्तेयरकी ख्यातिसे गूँज उठा । "
- " आदमीकी विजय हुई।"

क्या समस्त फांसमें किसी पादरीकी कोई ऐसी कृत है जिसपर कोई भी स्वतन्त्रताका प्रेमी एक फूछ या एक ऑसू चढ़ायेगा ? क्या कोई भी ऐसी कृत्र है जिसमें किसी ईसाई संतकी राख हो और उससे एक मी प्रकाशकी किरण निकलनेकी आशा की जा सके ?

सन्नह वर्षकी आयुमें वास्तेयरने ओएडिएस् (Oedipus) लिखी और तिरासी वर्षकी आयुमें इरिन (Erene)। इन दो दु:खान्त कृतियोंके बीचमें इज़ारों जीवनोंकी सफलताओंका सार या।

उसका सिंहासन आरूपसके दामनमें था । उस सिंहासनपर बैठकर बॉस्ते-बरने यूरोपके प्रत्येक ढोंगीकी ओर अपनी घृणाकी अँगुली उठाई ।

आधी शतान्दी तक, वह राज्यासन और धर्मासनके समस्त विरोधों के बावजूद तर्ककी मशालको अपने वीरता पूर्ण हाथों में पकड़े रहा, उस महाालको जिसके श्रकाशसे एक दिन संसार प्रकाशित होगा।

## एक गृहस्थका प्रवचन \*

इसलिये हमें अपने बच्चोंको सिखाना चाहिये कि अधिक धन एक महान् अभिशाप है। अधिक धन पापोंका जनक है। दूसरे सिरेपर है अतिदरिद्वता। आज रात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जैसा अब है, वैसा ही सदैव रहेगा ! मैं आशा करता हूँ कि नहीं। क्या करोड़ों आदिमियोंके ओठ अकालके कारण सदैव सफेद ही बने रहेंगे ! क्या सम्माननीय लोगोंके पाषाण-हृदयोंके सम्मुख गरीबोंका हाथ सदा फैला ही रहेगा ! क्या हर आदमीको जो अच्छा मोजन करने बैठता है, हमेशा भूखोंकी याद आती ही रहेगी ! क्या हर आदमीको जो अपने चूल्हेके पास बैठा आग ताप रहा है, सदीमें ठिठुरती हुई, अपने बच्चेको गले लगाये, किसी गरीब माताकी याद आती ही रहेगी ! मैं आशा करता हूँ कि नहीं। क्या धनो और निर्धनका भेद — नेवल भौतिक ही नहीं मावनाओंका भी भेद—सदैव बना रहेगा !—और यह मेद दिनप्रतिदिक बदता ही रहेगा !

और एक चीज है जो धनी तथा निर्धन के बीचकी इस दरारको बढ़ाती ही जाती है। संयुक्त राज्यके प्रायः हर नगरमें तुम देखोंगे कि एक हिस्सा धनियोंका है और दूसरा निर्धनोंका। निर्धन बाहरी ठाट-बाटके अतिरिक्त धनी वर्गका और कुछ नहीं देख पाते। जिस समय वे उनके महलोंके पाससे गुजरते हैं उस समय बेचारोंके हृदयों में ईंध्या नामका विषेठा पीधा उग आता है। धनी-वर्ग भी गरीबोंके झोंपड़ों, चीधड़ों और उनकी दरिद्रताके अतिरिक्त किसी चीज़से परिचित नहीं। वे कहते हैं कि ईश्वरको इजार धन्यबाद है कि इम बैसे नहीं हैं। उनके हृदय जुगुप्ता और घृणासे मरे हैं, और दूसरोंके हृदय ईंध्या और घृणासे। कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिये, जिससे धनी और गरीक दोनों परिचित हो सकें। गरीब नहीं जानते कि उनसे कितने सफेदपोश सहानुभूति

<sup>\* &#</sup>x27;एक ग्रहरथका प्रव<sup>च</sup>न' शीर्षक छेखका आगेका भाग--जो पृ० ६२-६४ में छपा है। ६४ वें पेजके बाद यह अंश छपना चाहिए था, जो भूखसे छूट गया।

रखते हैं और अमीर नहीं जानते कि इन चीथड़ोंके पीछे कैसे दृदय छिपे रहते हैं। यदि हम कभी प्रेमपूर्ण गरीबोंकी सहानुभूतिपूर्ण अमीरोंसे परिचित करा दें, तो यह समस्या इस हो जायगी।

और मी सैकड़ों तरहसे वे आपसमें विभक्त हैं। यदि कोई चीज उनको एक दूसरेके पास ला सकती है तो वह है विश्वासकी समानता । रोमन कैमेंलिक देशोंमें धनी और निर्धनपर इस बातका अच्छा असर पड़ता है। उनका विश्वास एक ही है। इसी प्रकार इस्लामी देशोंमें वे एक ही मसजिदमें और एक ही खुदाके सामने नमाज पढ़ सकते हैं। रेकिन हमारा क्या हाल है! यहाँ गरीब आदमी आश्वास्त अनुभव नहीं करता। इसका परिणाम यह होता है कि मजहब भी अमीरों गरीबोंको एक नहीं होने देता। मैं मजहब के विषद्ध कुछ नहीं बोलता हूँ। वह मेरा विपय नहीं है; किन्तु मैं उस धर्मका आदर करूँगा जो समाहमें एक ही दिन सही, और वर्षमें एक घण्टा ही सही, गरीबीसे हाथ मिलाये और एक खणके लिये भी वास्तविक मैत्रीका हश्य उपस्थित कर दे।

पुराने समयमें, जब मानव सन्य नहीं बना था, जीविका एक सरल काम था। योड़ा शिकार कर लेना, थोड़ी मळली मार लेना, थोड़े फल गिरा लेना, थोड़े कन्द-मूल खोद लेना, सभी कुछ सरल था। सभी धन्धे लगभग समान स्तरके थे। उनमें असफलताके अवसर भी बहुत ही कम आते थे। शनैः शनैः शनैः जीविकार्जन एक बड़ा जटिल विषय बन गया। लगभग सभी गलियों में देसे आदिमियोंकी भरमार हो गई जो एक ही चीज़की प्राप्तिके लिये संघर्ष कर रहे हैं।

यह जीवन-संघर्भ बहुत ही कठिन हो चला है। जिस मात्रामें हमारी जन-संख्यामें वृद्धि हुई है, ठीक उसी मात्रामें हमारी असफलताओं के प्रतिशतमें भी इद्धि हुई है। अब ऐसा हो गया है कि जीविकोपार्जन हर आदमी के वशकी बात नहीं रही। कोई पर्याप्त चालाक नहीं, कोई पर्याप्त खुद्धिमान् नहीं, कोई पर्याप्त मजबूत नहीं, कोई अस्यिक उदार है,कोई अस्यिक लापरवाह है। कुछ आदमी अमागे होते हैं; अर्थात् कहीं कुछ भी गिरे उनके सिरपर गिरेगा; कहीं किसीका भी बुरा हो, उनका होगा।

एक और कठिनाई है। ज्यों ज्यों जीवन अधिक जटिल होता जा

रहा है, और जब कि हर कोई किसी न किसी उद्देश्य-विशेषको सिद्ध करना चाइता है, तो सारी दिमागी-शक्ति उस उद्देश्य तक छोटेसे छोटे रास्तेसे पहुँचनेमें खर्च हो रही है। परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान थुग आवि-कारोंका युग हो गया है। लाखों मशीनोंका आविकार हो खुका है। हर किसीका उद्देश है अमकी बचत करना। यदि ये मशीनें अमिकोंकी सहायक होतीं, तो यह कितना बड़ा वरदान बनतीं ? लेकिन अम करनेवाला मशीनका मालिक नही है; मशीन ही उसकी मालिक है। यही बड़ी कठिनाई है।

पुराने समयमें, जब मैं छोटा था, छोटे छोटे नगरोंमें क्या होता था ? एक या दो चमार होते, एकाध दर्ज़ी होता, एकाध लोहार ! उन दिनों मानव ताका अंश एक पर्याप्त मान्नामें रहता था । हर कोई एक दूसरेका परिचित था । यदि बुरे दिन आते, तो बेचारे चमार पुराने जूनोकी मरम्मत करके, उनमें एड़ी बिठाकर, उन्हें सीधा करके अपना पेट पाल लेते। दर्ज़ी और लोहा-रका मी यही हाल था । उन्हें उक्तर मिल जाता था । यदि वह वर्ष-भर मी कर्ज़ों न अदा कर सकते, तो उन्हें अगले वर्ष मी तंग नहीं किया जाता था । वे पर्याप्त मुखी थे ।

अब कोई मी आदमी चमार नहीं है। एक बड़ी इमारत है। कई लाम बालरकी मशीनें और तीन या चार इज़ार आदमी। सार्रा इमारतमें एक मी मिखी नहीं। एक फीते सीता है, दूसरा मशीनों को तेल देता है, तीसरा जूनों के तलले काटता है, चौथा धार्गों में मोम लगाता है। परिणाम क्या होना है? ज्यों ही मशीनें हकती हैं, तीन इजार आदमी बेकार हो जाते हैं। तब अमाव और अकाल दर्शन देते हैं। और इस बीच यदि उनका एक बच्चा मी मर जाय, तो उसकी मिटीको ठिकाने लगाने के लिये उन्हें जितने पैसोंकी आवश्यकता होगी—उतने कमानेमें उन्हें न जाने कितना समय लगेगा !... इतना सब होनेपर मी इम इन मशीनोंद्वारा इतनी बौज़ें पैदा कर सकते हैं कि सारे बाज़ारोंको पाट दें। खेतीके औज़ारोंके आविष्कारहारा संसार-मरके प्राणियोंको अन्न पहुँचाया जा सकता है। कोई एक मी बौज़ ऐसी नहीं है जिसका आदमी इस्तेमाल करता हो और वह तुरन्त इतनी अधिक मात्रामें पैदा न की जा सकती हो कि उसकी कुछ कीमत ही न रहे। उत्पादनका इतना अधिक सामर्थ्य रहने पर मी, पैदा करनेकी इतनी अधिक ताकत रहने पर मी,

लाखों-करोड़ों आदमी नितान्त अभावकी अवस्थामें हैं। अनाजके गोदाम फटे जा रहे हैं और गरीबोंके दरवाजोंपर अकाल मुँह बाये खड़ा है। प्रत्येक बस्तु लक्ष्वों-करोड़ोंकी संख्यामें और फिर मी लाखों-करोंड़ों आदमियोंको लगभग प्रत्येक वस्तुका अभाव और उनके पास एक प्रकारसे कुछ भी नहीं।

यह एक वड़ी भारी गड़बड़ी है। हम मज्ञीन और मानवके संवर्षके मध्यमें आ खड़े हुए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि यह विषय विचारणीय है। कोई भी बात जिसका मानवके भविष्यपर असर पड़नेवाछा हो, कोई भी बात जिसका हमारे और हमारे बच्चोंके मुखसे सम्बन्ध हो, हमारे बिचार करनेकी ही है।

मेरी तहानुभूति ग्रीबों और मजदूरोंके साथ है। मुझे अब्छी तरह समझ लीजिये। मैं अराजकवादी नहीं हूँ। अराजकवादीता अरयाचारकी प्रतिक्रिया है। मैं समाजवादी भी नहीं हूँ। मैं साम्यवादी भी नहीं हूँ। मैं क्यक्तिवादी हूँ। मैं क्रांचिक्षास नहीं करता; लेकिन मैं मानय और मानवके बीच न्याय किये जानेमें विश्वास करता हूँ।

इलाज क्या है ? हम इस विषयमें विचार कर सकते हैं।

किसी भी आदमीको जमीनके किसी ऐसे दुकहेपर अधिकार नहीं करने देना चाहिये जिसे वह स्वयं जोतता-बोता न हो। हर कोई इस बातको जानता है। मेरे पास बहुत-सी जमीन रही है, किन्तु जैसे मैं इम बातको जानता हूँ कि मैं जीवित हूँ, उसी तरह इस बातको भी जानता हूँ कि किसी भी आदमीके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिये, जब तक वह उसे स्वयं जोतता-बोता न हो। ऐसा क्यों ? क्या तुम नहीं जानते कि यदि छोग हवाको बोतछोंमें बन्द करके रख सके, तो वह उसे भी अवस्य रखेंगे ? क्या तुम नहीं जानते कि तुरन्त एक अमर्शकन 'हवा-बन्द एसोसिएशन' स्थापित हो जायगी ? और क्या तुम यह नहीं जानते कि वे छोग छाखों करोड़ों आदमियोंको साँस छनेकी हवाके अभावमें इस छिये मर जाने देंगे क्योंकि बेचारे उसका मूख नहीं चुका सकते ? मैं किसीको दोप नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल वस्तु-स्थितिका वर्णन कर रहा हूँ। भूम प्रकृति-पुत्रोंकी है। प्रकृति हर उत्पन्न होनेवाछ बच्चेको इस संसारमें आनेका निमंत्रण देती है। और तुम मेरे बारेमें क्या सोचोंगे! यदि तुममेंसे किसीने कभी कोई टिकट न छिया होता और तुमहें यहाँ आनेका केवल निमन्त्रण मिला होता और यहाँ आनेपर तुम देखते कि

ग्यक आदमी भी कुर्सियोंको अपनी कहता है, दूसरा पचहत्तरको और तीसरा पचासको और इस कारण तुग्हें खड़े रहना पढ़ रहा है, तो तुम मेरे निमंत्रणके बारेमें क्या सोचते ? मुझे ऐसा लगता है कि मकुतिके हर बच्चेका अपने हिस्सेकी भूमिपर अधिकार है। यदि कोई बचा उससे पहले पैदा हो गया है तो उसे कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरेके हिस्सेकी भूमिको हांथया ले। में ऐसा क्यों कहता हूँ ! क्यों कि यह हमारे हितमें नहीं है कि योड़ेसे जमीन्दार हों और लाखों-करोड़ों किसान हों।

किरायेका घर विनम्नताका शत्रु है, सदाचारका शत्रु है, और देशमिकका शत्रु है। सद्गुणोंका विकास अपने धरमें होता है। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा कानून हो जिसके अनुसार कोई भी घर कर्जेंके कारण बेचा न जा सके और एक सीमातक किसी घरपर किसी प्रकारका टैक्म न लगे। ऐसा होनेसे ही हर आदमीका अपना घर हो सकता है और तभी हमारी जाति देश-भक्तोंकी जाति हो सकती हैं।

मैं धनी आदमियोंको धनी होनेके लिए दोष नहीं देता। मैं अधिकांशपर दया करता है। मैं यह परंद करूँगा कि मैं गरीब आदमी होऊँ और मेरे दिलमें योदी-सी सहानुभूति रहे । मैं पृथ्वी-भरकी अन सोनेकी खानोंकी तरहका जिनमें कोई फूल नहीं उगता ऐसा घनी आदमो होना पसट नहीं करूँगा. जिसके हृदयमें कहीं कुछ भी सहानुभृति न हो। मेरी समझमें नहीं आता कि एक आदमी किस प्रकार छालों करोड़ों स्वकर प्रतिदिन ऐसे लोगोंके पाससे गुजर सकता है जिनके पास खानेतकको पर्याप्त नहीं। मैं यह बात समझ ही नहीं सकता। में स्वयं भी ऐसा हो सकता हूँ। रुपयेमें कुछ ऐसी विशेषना है कि वह स्नेहस्रोतों-को सखा डालती है। संमवतः यह इस तरह होता है: - ज्यों ही एक आदमीके पास रूपया आता है. स्यों ही इतने अधिक आदमी उससे रूपया लेनेके किए प्रयत्नशील हो जाते हैं कि वह सारी मानव-जातिको अपना शत्रु समझने -छगता है। प्राय: वह सोचता है कि दसरे छोग भी उसकी तरह धनो हो सकते हैं, यदि वे उसीको तरह अपने व्यापारकी ओर ध्यान हैं। अच्छी त्तरह समझ छीजिए। भैं इन लोगोंको दोषी नहीं ठहरा रहा हैं। हम सबमें पर्यात मानवता है। तुम्हें उस आदमीकी कथा याद होगी जिसने समाज-बादियों ही एक सभामें अपने भाषणके अन्तमें कहा-'ईश्वरको धन्यवाद है कि

मेरे पास किसी चौजका एकाधिकार नहीं है, किन्तु जब वह अपनी जगहपर बैठने क्या तो उसके मुहसे निकला—'हे भगवन्, यदि मेरे पास एकाधिकार होता!' हमें याद रखना चाहिये कि लोग धनी स्वाभाविक ढंगसे बनते हैं। उन्हें दोष देनेकी आवश्यकता नहीं। वास्तवमें दोषी सामाजिक व्यवस्था है।

चंद होगोंको सरकारद्वारा जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनका उद्देश्य अधिकांश लोगोंकी मलाई ही है। पर जब उनसे अधिकांश लोगोंका मला नहीं तो उनसे वह अधिकार हे लेना चाहिये — जोर-जबरदस्तीसे नहीं किन्तु कानुनद्वारा मुआवजा देकर।

इसका उपाय क्या है ! इस देशमें सबसे बड़ा शक्त मतपत्र है । प्रत्येक मतदाता एक स्वतंत्र जनतंत्र है । यहाँ निधनतम व्यक्ति भी सबसे बड़े धनीके बराबर है । उसके मतका ठीक वही मूख्य होगा, जो उस हायहारा हाले गये मतका जिसके अधिकारमें लाखों करोंड़ों हैं । देशमें गरीब कोगोंका हो बहुमत है । यदि कोई ऐसा कान्न है जो उन्हें त्रास देता है, तो यह उनका अपना अपराध है । वे किसी न किसी गर्टीके पीछे चले हैं । उन्हें दूसरोंने पय-अष्ट किया है । किसी आदमीको कभी किसी भी पार्टीके पीछे नहीं चलना चाहिये चाहे उसमें आधा संसार हो, और चाहे उसमें सबसे अधिक बुद्धि-मान् हों । उसे किसी पार्टीका साथ तभी देना चाहिये जब वह पार्टी उसके रास्तेपर चले । किसी ईमानदार आदमीको किसी दल विशेषमें सम्मल्त होनेके लिए अपना मत नहीं बदलना चाहिए ।

मत-पत्र एक शक्ति है। पूँजी और श्रमके ये बहुतसे झगड़े कान्नद्वारा तय होने चाहिए। लेकिन में सोचता हूँ कि सबसे अधिक मलाई 'संस्कृति ' द्वारा हो सकती है, एक प्रकारकी न्यायकी भावनाके विकासद्वारा। में आज आपसे कहता हूँ कि एक वास्तविक संस्कृत आदमी किसी भी चीज़को कभी उसके बास्तविक मूल्यसे कमपर लेनेकी कोशिश नहीं करेगा; एक संस्कृत आदमी किसी भी चीज़को कभी उसके वास्तविक मूल्यसे अधिकपर बेचनेकी कोशिश नहीं करेगा। एक वास्तविक संस्कृत आदमी किसीको उगनेकी अपेक्षा उगा जाना अधिक पसन्द करेगा। यह सब होने पर भी, अमरीकामें, हम सक खोग भले तो हैं, किन्तु जब कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम उसके वास्तिबक मृत्यसे कुछ कम देना चाइते हैं और जब कोई चीज़ बेचनी होती है तो उपके बास्तिबक मृत्यसे कुछ अधिक छेना चाइते हैं। इससे दोनों ओर सङ्गंब पैदा होती है। इसका खात्मा होना चाहिए।

इस दिशामें इस एक क्दम उठायेंगे। इस कहेंगे कि मानव-परिश्रम, मात्र उत्पत्ति और माँगके नियमके अधीन नहीं होगा। यह निर्द-यताकी पराकाष्ठा है। हर आदमीको दूसरेको अपने साम्ब्यंके अनुसार देना चाहिये, और इतना पर्याप्त देना चाहिये कि वह खा-पीकर कुछ बचा मी सके।

लंदन जाओ। वह संसारका सबसे बड़ा नगर है और सबसे अधिक धनिक। बहु सब होनेपर भी वहाँ प्रति छह आदमियों मेंसे एक आदमी या तो अस्पतालमें मरता है, या कार्य-गृहमें, या जेललाने में। क्या इससे अधिक श्रेष्ठ बात हमें कभी जाननेको नहीं मिलेगी है क्या सभ्यताकी यही पराकाष्ठा है है इसी नगरमें कपड़े सीकर गुजारा करनेवाली औरतों की ओर देखों। जो चोगा पैतालीस डालरमें बिकता है, उसकी सिलाईके उन्हें पैतालीस सेण्ट मिलते हैं!

मैं इसे ' सभ्यता ' नहीं कह सकता । संसारमें कुछ इससे अधिक न्यायपूर्ण विभागी-करण होना चाहिये ।

तुम इड़तालोदाग इसे प्राप्त नहीं कर सकते । पहली इड़ताल जो बहुत सफल होगी, बही आख़िरी इड़ताल होगी। न्याय और शांतिमें विश्वास रखने-बाले लोग उसे दबा देंगे। इड़ताल करना कोई इलाज नहीं। बायकाट करना भी कोई इलाज नहीं। पशु-बल भी कोई इलाज नहीं। इन प्रश्नोंको तर्कसे, बुद्धिमे, विचारसे और सहानुभूतिसे इल करना होगा। जिस निर्णयकी नींबमें न्याय नहीं और जो मानव-बुद्धिके सम्पूर्ण विश्वासद्वारा शुर-क्षित नहीं, वह कभी स्थायी निर्णय नहीं हो सकता।

इस देशमें अश्रजकताके लिये जगह नहीं, साम्यवादके लिये जगह नहीं; समाजवादके लिये जगह नहीं। क्यों कि इस देशमें राजनीतिक शक्ति समान रूपसे बँटी हुई है। और दूसरा क्या कारण है! वाणी स्वतन्त्र है। और क्या कारण है! प्रेस बन्धन-मुक्त है। और यही सब है जो हमें 'अधिकार' रूपसे प्राप्त होना चाहिये— प्रेमकी स्वतन्त्रता, बाणीकी स्वतन्त्रता और व्यक्तिकीः सुरक्षा। यह पर्याप्त है। इतना ही मैं चाहता हूँ। इस जैसे देशमें जहाँ इर भुँह खोलनेवाला दण्डित होता है, कुछ दूसरे तरीकोंका समर्थन किया जा सकता है। जहाँ श्रेष्ठतम लोगोंको साइबेरिया मेजा जाता है, अराजकवादिताका किसी इद तक समर्थन हो सकता है। ऐसे देशमें जहाँ कोई आदमी किसी तरहकी दरख़ास्त नहीं दे सकता, कुछ गुंजायश स्वीकार की जा सकती है, किन्तु यहाँ नहीं।

कुछ वर्ष पहले, जब हमने 'दासप्रथा' का विनाश नहीं किया था, नैतिक दृष्टिसे हम बड़े ही नीचे स्तरपर थे। लेकिन अब जब कि रिवाजके अतिरिक्त हम और किसी भी बेड़ीसे जकड़े नहीं हैं, यही संसादकी महान्तम सरकार है। आज अमरीकामें शायद ही कोई ऐसा महस्वपूर्ण आदमी होगा, जो दरिद्र शकी गोदमें नहीं पला और जिसकी बात कोई सुनना पसन्द करता है। धनियों के बच्चोंकी ओर देखो। हे भगवान्, धनी होनेका कितना बड़ा दण्ड है!

कुछ लोगोंका कहना है, कि ये अम करनेवाले लोग बड़े खतरनाक हैं। मैं रससे इंकार करना हूँ। हम सब उनके हाथमें हैं। वे ही हमारी मोटर-गाड़ि-योंके चलानेवाले हैं। इममा रोज ही हमारा जीवन उनके हाथका खिलीना बनता है। वे ही हम सबके घरोंमें काम करते हैं। वे ही संसार-भरका परिश्रम करते हैं। हम सबका जीवन उन्हींकी द्यापर निभेर है। तो भी अपनी संख्याके हिसाबसे वे धानयोंकी अपेक्षा अधिक अपराध नहीं करते। याद रखिये, मैं उनसे भयमीत नहीं हूँ। मैं एकाधिकार रखनेवालोंसे भी नहीं छरता। क्यों कि ज्यों ही ये लोग सार्वजनिक हितके प्रतिकृत पढ़ते हैं, त्यों ही जनता एक सीमातक सह लेनेके बाद उनका खारमा कर देती है— कोधके कारण नहीं, धुणाके कारण नहीं, किन्तु स्वतंत्रता और न्यायसे प्रेम करनेके कारण।

इस देशमें एक और मी वर्ग है, इम जिसे ' जरायम-पेशा ' कहते हैं । जरा उस बातको याद करो जो मैंने आरंभमें ही कही थी, अथीत हर आदमी वही कुछ होता है, जो उसे होना चाहिये । हर अपराध एक आवश्यक परिणाम है । बीज बोया गया है, इस जोता गया है, पीचे अच्छी तरहसे सीनें गये हैं और पैदावार विधिवत् काठी गई है । हर अपराध मजबूरीमेंसे 'पैदा होता है। यदि तुम चाहते हो कि अपराध कम हों, तो तुम्हें परिस्थितिमें परिवर्तन करना होगा । गरीबी अपराधोंकी जननी है । अभाव, चिथड़े, सुखी रोटीके दुकड़े, असफलतायें, दुर्भाग्य-ये सभी आदमीके अन्दरके पशुको जगा देते हैं और तब आदमी कानूनको अपने हाथमें लेकर अपराधी बन जाता है। और तम उसके साथ क्या व्यवहार करते हो ? तम उसे दण्ड देते हो। पर तम किसी ऐसे आदमीको जिसे तपेदिक हो गया हो दण्ड क्यों नहीं देते ? समय आयेगा जब तम इस बातको देख सकोगे कि किसी अप-राधीको दण्ड देना भी वैसा ही असंगत है। तम अपराधीका क्या करते हो ? तुम उसे जेल-खाने भेज देते हो । क्या उसका सुधार होता है ? नहीं, वह और भी बिगई जाता है। पहली बात जो तुम करते हो वह यह है कि उसका अपमान करके उसके मनुष्यक्षको पेरीनले रीधते हो। तम उम दागी बना देते हो । तम उसे बंधनोंमें जकई देते हो । रातको तम उसे अधिरी कोठड़ीमें डाल देते हो । उसकी बदला लेनेकी भावनामें बृद्धि होती है । तुम उसे जंगली पश बना देने हो । जब वह जेलसे बाहर आता है तो उसका शरीर और आत्मा दोनों कलक्कित होते हैं। यदि वह सुवरना भी चाहता है, तो भी तुम उसे सभरने नहीं देते ! तम उसे नीची नजरसे देखते हो. क्यों कि वह जिलमें रह आया है !- दूसरी बार जब आप किसी भी दण्डित व्यक्तिको बूणाकी दृष्टिसे देखने लगें, तो मेरी प्रार्थना है कि उस समय एक काम करें: आप उन सब अपराधोंकी याद करें जो आपने स्वयं करने चाहे हैं, आप उन सब अपराधोंकी याद करें जो आप कर बैठते यदि आपको कहीं अवसर भिछ जाता; और तब अपनी छातीपर हाथ रखकर कहें कि क्या आप सचमुच एक दंडित प्राणीकी ओर भी घुणाकी दृष्टिसे देख सकते हैं ?

नीचतम प्राणीको भी दण्डित करनेका अधिकार केवल श्रेष्ठतम प्राणीको होना चाहिये।

समाजको कोई अधिकार नहीं कि वह बदला लेनेकी भावनाते किसी भी आदमीको दण्ड दे। उसके दण्ड देनेके मात्र दो उद्देश्य हो सकते हैं — एक तो अपराधकी रोक-थाम; दूसरे अपराधीका सुधार। तुम उसका सुधार कैसे कर सकते हो ? करणा ही वह सूर्य-िकरण है, जिसके प्रकाशमें शीलका पीधा उगता है। इन आदमियोंको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि बदला लेनेकी कहीं कोई मावना नहीं है। उन्हें यह भी समझमें आ जाना चाहिये कि उनका सुधार हो सकता है। कुछ ही समय हुआ मैंने एक तहणकी कहण-कहानी पढ़ी है। वह जेलमें रहकर बाहर आया। उसने इस बातको छिपाकर रखा और एक किसानके यहाँ काम करने गया। उसका उस किसानकी लड़कीसे प्रेम हो गया और उसने उससे शादी करनी चाही। वह इतना नेक था कि उसने लड़कीके पिताको सच सच बता दिया कि वह जेलमें रह चुका है। पिता बोला:—"मैं तुम्हें अपनी लड़की नहीं दे सकता, व्योंकि इससे वह कल्कित हो जायगी।" लड़केका उत्तर था:—"अच्छा। वह कल्कित हो जायगी। तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा।" वह बाहर चला गया। बुल ही क्षणोंके बाद पिरतीलकी आबाज सुनाई दी। लड़का मर चुका था। वह यह लिखकर छोड़ गया था: "मैं उस पार जा रहा हूँ। मेरे और अधिक जीते रहनेका कोई प्रयोजन नहीं, जब मैं अपने प्रेम-पात्रको ही कल्किन करता हूँ।"

फिर भी हम अपने समाजको 'सभ्य 'समाज कहते हैं !

मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्नपर विचार हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी नागरिक बन्धु इस प्रश्नार विचार करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस निर्दयताको समाप्त करने अथवा कम करनेके लिये जो कुछ भी कर सकें, करें।

सबसे पहले हमें परस्तर परिचित होना चाहिये। हर आदमी अपने पुत्रको, अपनी पुत्रीको, शिक्षा दे कि अम करना सम्मानकी बात है। हमें अपने यन्नोंको सिखाना चाहिये कि देखो, तुम कभी किसीपर भार न बनो। तुम्हारा पहला कर्तन्य है कि तुम अपनी सार-सँभाल आप रखो और यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त सामर्थ्य हो तो अपने मानव-यन्धुओंकी सहायता करो। सर्व प्रथम अपने यन्चोंको सिखाओ कि यह कर्तन्य है कि तुम किसीपर भार न बनो। अपने वन्चोंको सिखाओ कि यह न देवल लगका कर्तन्य है किन्तु बड़े ही आनन्दका विषय है। वे एक गृह-निर्माता बनें, गृह-स्वामी बनें। बन्चोंको सिखाओ कि संसारमें चून्हा ही सबसे अधिक सुसका स्थान है। उन्हें सिखाओ कि जो कोई भी दूसरोंके परिश्रमपर जीता है, चाहे वह डामू हो और चाहे राजा, वह एक असमानित व्यक्ति है। उन्हें सिखाओ कि कोई सभ्य आदमी बिना कुछ किय, कभी कुछ नहीं चाहता और कभी किसी भी चीज़का कम मूस्य नहीं खुकाना चाहता। हमें दूसरोंको अपनी मदद आप करनेमें मददगार होना चाहिये।

हम यह भी सिखा दें कि धनकी अधिकताका मतलब प्रसन्नताकी

अविकता नहीं है। रुपयेते कभी प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। रुपयेने न कभी सम्मान खरीदा है और न बह खरीद सकेगा। रुपयेने न कभी सच्चा सख खरीदा है और व बह खरीद सकेगा।

एक बात और है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने प्रति ईमानदार होना चाहिये। उसकी जाति कुछ भो हो, उसकी परिस्थित कुछ भी हो; उसे अपने विचार प्रकट करने चाहिये। उसकी जाति अथवा उसका वर्ग उसे रिस्वन न दे सके। यदि वह एक बैंकर है तो उसे बैंकरकी तरह ही नहीं बोलना चाहिये। यदि वह एक व्यापारी है तो उसे रोक व्यापारियोंकी तरह ही नहीं बोलना चाहिये। अपने छोटे व्यापारके प्रति वक्षादार होनेकी बजाय उसे सारी मानवताके प्रति ईमानदार होना चाहिये। अपने तास्कालिक उपरी स्वार्थके प्रति वक्षादार होनेकी बजाय अपने दिल और दिमागके आदर्शके प्रति ईमानदार होना चाहिये।

जहाँ तक मेरी बात है मैंने तय कर लिया है कि कोई भी संगठन— चाहे धार्मिक हो चाहे लौकिक हो—मेरा मालिक नहीं बन पायेगा। मैंने तय कर लिया है कि भोजन, घर अथवा अन्य किसी मी चीज़की आवश्यकता मेरे मुँहपर ताला नहीं लगा पायेगी। मैंने तय कर लिया है कि किसी प्रकारका यहा, किसी प्रकारका सम्मान, किसी प्रकारका लाभ मुझे उस बातसे एक इंच न हटा सकेगा, जिसे मैं सत्य समझता हूँ; भले ही बैसा करनेसे मेरा तालालिक स्वार्थ सिद्ध होता हो। और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने कम सौमाग्यहाली मानव-बन्धुओंकी सहायताके लिये जो कुछ मुझसे बन पड़ता है, करूँगा ही।

मैं उनकी आंरसे बोलूँगा और उन्हें अपना मत रूँगा।

मैं यथासामर्थ्य इस बातका प्रयत्न करूँगा कि लोगोंको यह बात समझाः सकूँ कि सुख बहुत-सा धन संप्रह करनेमें नहीं है, किन्तु अपने और दूसरोंके कस्याणके स्थि प्रयत्नशीस रहनेमें हैं।

मैं यथासामर्थ इस बातका प्रयस्न करूँगा कि वह दिन जल्दीसे जल्दी आये जब पृथ्वीपर अनन्त' घर हों और जब संसार-मरके परिवारोंके स्रोगः अपने उन परोंमें सुख और प्रसक्तापूर्वक रहने स्त्रों।

## वीर सेवा मन्दिर

कास नं विषयाचन अधनत अन्तर्भ